06013 पहर्षि पतज्ञिल कृत् हेन्दी ञ्यारब्या सहित व्याख्याकार R63521,1 152K6

C. NO-3864

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां

मलं शरीरस्य च वैद्यकेन।

योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां

RG35×1,1 प्राञ्जलिरानतोऽस्मि॥

152 KG

Goyandka, Harikrishnadas.

Patanjaly ogladarshan.

नेशेष्ठ पतञ्जलिको में हाथ और



पातञ्जलयोगदर्शन

( साधारण हिंदीभाषाटीकासहित )



1949

टीकाकार-

हरिकृष्णदास गोयन्दका

प्रकाशक-

मोतीलाल जालान गीताप्रेस, गोरखपुर

R635x11

संवत् २००७ से २०१७ तक ५०,२५० संवत् २०२० षष्ठ संस्करण १०,००० संवत् २०२३ सप्तम संस्करण १०,००० कुल ७०,२५०

Acc. No. 3869

भूल्य नन्बे पैसे

पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

#### ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# पातञ्जलयोगदर्शनके प्रधान विषयोंकी सूची

#### समाधिपाद १

| सूत्र                                                                                                                                                                                 | विषय                                                                         | र्वेश्व         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| <b>8-8</b>                                                                                                                                                                            | र प्रत्थके घारम्मकी प्रतिज्ञा, योगके लक्षण घौर<br>उसकी भावश्यकताका प्रतिपादन |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                       | <b>उसकी भावश्यकताका प्रतिपादन</b>                                            | १४-१७           |  |  |
| 4-88                                                                                                                                                                                  | चित्तकी वृत्तियोंके पाँच भेद छौर उनके लक्षरा                                 | १७-२४           |  |  |
| १२-१६                                                                                                                                                                                 | ग्रम्यास ग्रीर वैराग्यका प्रकरण                                              | 58-5=           |  |  |
| १७-२२                                                                                                                                                                                 | समाधिका विषय                                                                 | *** 24-38       |  |  |
| 37-78                                                                                                                                                                                 | ईश्वर-प्रियान ग्रीर उसके फलका कथन                                            | \$8-\$=         |  |  |
| ३०-४० { चित्तके विक्षेपोंका, उनके नाशका और मनको स्थितके लिये भिन्न-भिन्न उपायोंका वर्णन *** ३८-                                                                                       |                                                                              |                 |  |  |
| 20-80                                                                                                                                                                                 | िस्थितिके लिये भिन्न-भिन्न उपायोंका वर्णन                                    | ··· ३८-8६       |  |  |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 84-44           |  |  |
| ७१-५१ समाधिके फलसहित श्रवान्तर भेदोंका वृर्णन ४६-५६.<br>साधनपाद २                                                                                                                     |                                                                              |                 |  |  |
| <b>१-</b> २                                                                                                                                                                           | क्रियायोगके स्वरूपका भीर फलका निरूपण ः                                       | 27 X0-X8        |  |  |
| 3-9                                                                                                                                                                                   | श्रविद्यादि पाँच क्लेशोंका वर्णन                                             | ** · · × £- = = |  |  |
| १०-१७ { वलेणोंके नामका उपाय ग्रीर उसकी ग्रावश्यकताका ६६-७                                                                                                                             |                                                                              |                 |  |  |
| \$0-\$0                                                                                                                                                                               | प्रतिपादन                                                                    | ••• ६६-७४       |  |  |
| १८-२२ दृश्यश्रीर द्रष्टाकेस्वरूपका तथा दृश्यकी सार्थकताकाकथन ७४-७८<br>२३-२७ रङ्गित-पुरुषके श्रविद्याकृत संयोगका स्वरूप श्रीर उसके<br>नाशके उपायभूत श्रविचल विवेकज्ञानका निरूपणः ७८-८३ |                                                                              |                 |  |  |
| <b>२३</b> –२७                                                                                                                                                                         | प्रकृति-पुरुषके अविद्याकृत संयोगका स्वरूप और ।                               | <b>उसके</b>     |  |  |
|                                                                                                                                                                                       | र नाशके उपायभूत ग्रविचल विवेकज्ञानका निरूप                                   | गुः ७५-५३       |  |  |
|                                                                                                                                                                                       | विवेकज्ञानकी प्राप्तिके लिये ग्रष्टाङ्गयोगके मनुष्टा                         |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                       | श्रावश्यकता, ग्राठों श्रङ्गोंके नाम तथा उनमेंसे पाँच                         |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                       | बाह्य ग्रङ्गोंके लक्षण ग्रीर उनके विभिन्न ग्रवा                              | न्तर            |  |  |
|                                                                                                                                                                                       | फलोंका वर्णन                                                                 | = 3-103         |  |  |

#### विभ्रुतिपाद ३ <sub>विषय</sub> पृष्ठ

|                | (धारमा ध्यान स्रोर समाधिइन तीनों ग्रङ्गों                                                   | के           |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| १−३            | धारणा, ध्यान ग्रीर समाधि—इन तीनों ग्रङ्गों<br>स्वरूपका प्रतिपादन                            | १०४-१०५      |  |
| 8-5            | निर्वीज समाधिके वहिरङ्ग साधनस्य संयमका निरूपण                                               | १०४-१०५      |  |
| 9-87           | चित्तके परिग्णामोंका विषय                                                                   | १०५-१११      |  |
| <b>१३-१</b> ४  | प्रकृतिजनित समस्त पदार्थोंके परिग्णामका निरूपण                                              | 888-880      |  |
| १६-४=          | फलसहित भिन्न-भिन्न संयमोंका वर्णन                                                           | ११८-१४३      |  |
| 8 <b>९</b> –५५ | { विवेकज्ञानका श्रौर उसके परम फलरूप कैवल्यका<br>निरूपण                                      | B 27-48      |  |
|                | र् निरूपण                                                                                   | १४३-१४९      |  |
| कैवल्यपाद ४    |                                                                                             |              |  |
| 7 K - 24       | ि सिद्धियोंकी प्राप्तिके पाँच हेतुश्रोंका तथा जात्यन्तर<br>परिखामका विषय                    | 11 15 N- 5-5 |  |
| १–४            | परिखामका विषय                                                                               | १५०-१५५      |  |
| ** 00          | ्र व्यानजनित परिग्णामकी संस्कारशून्यता(निराशयत्<br>का प्रतिपादन ग्रौर योगीके कर्मोंकी महिमा | ar)          |  |
| 4-0            | का प्रतिपादन भ्रौर योगीके कर्मोंकी महिमा                                                    | १४५-१४६      |  |
| 5-66           | साधारण मनुष्योंकी कर्मंफल-प्राप्तिके प्रकारका वर्णन                                         | १५६-१५९      |  |
| १२-२४          | अपने सिद्धान्तका युक्तिपूर्ण प्रतिपादन<br>(विवेकज्ञानका विषय और धर्ममेघ समाधि तथा           | १६0-१७0      |  |
| 20 20          | { विवेकज्ञानका विषय और धर्ममेघ समाधि तथा कैवल्य अवस्थाका निरूपण                             |              |  |
| <b>44-48</b>   | रै कैवल्य भ्रवस्थाका निरूपण                                                                 | १७१-१७७      |  |

# ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

#### प्रथम संस्करणका निवेदन

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतं गिरिम्। यत्कृपा तसहं वन्दे परमानन्दमाधवम्॥

योगदर्शन एक वड़ा ही महत्त्वपूर्ण और साधकोंके लिये परम उपयोगी शास्त्र है। इसमें अन्य दर्शनोंकी भाँति खण्डन-मण्डनके लिये युक्तिवादका अवलम्बन न करके सरलतापूर्वक वहुत ही कम शब्दोंमें अपने सिद्धान्तका निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थपर अबतक संस्कृत, हिंदी और अन्यान्य भाषाओंमें वहुत भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। भोजवृत्ति और व्यासभाष्यके अनुवाद भी हिंदी-भाषामें कई स्थानोंसे प्रकाशित हो चुके हैं। इसके सिवा 'पातञ्जलयोग-प्रदीप' नामक ग्रन्थ स्वामी ओमानन्दजीका लिखा हुआ भी प्रकाशित हो चुका है; इसमें व्यासभाष्य और भोजवृत्तिके सिवा दूसरे-दूसरे योगविषयक शास्त्रोंकं भी बहुत-से प्रमाण संग्रह करके एवं उपनिषद् और श्रीमद्भगवद्गीतादि सद्ग्रन्थोंके तथा दूसरे दर्शनोंके साथ भी समन्वय करके ग्रन्थको वहुत ही उपयोगी बनाया गया है। परन्तु ग्रन्थका विस्तार अधिक है और मूल्य अधिक होनेके कारण सर्वसाधारणको सुलभ भी नहीं है । इन सब कारणोंको विचारकर करीव दो वर्ष पहले पूज्यपाद भाईजी श्रीजयदयालजीकी आज्ञासे मैंने इसपर यह 'साधारण हिंदी-भाषाटीका' लिखनी आरम्भ की श्री। टीका थोड़े ही दिनोंमें लिखी जा चुकी श्री, परन्तु उसी समय 'कल्याण' के 'उपनिषदङ्क' का निकालना निश्चित हो गया; अतः ईशाबास्योपनिषद्से लेकर स्वेताश्वतरोपनिषद्तक नी उपनिषदोंकी टीका लिखनेका भार मुभ-पर आ पड़ा। इस कारण योगदर्शनकी टीकाका संशोधनकार्यं नहीं हो सका एवं प्रेसमें भी छापनेके लिये अवकाश नहीं रहा। इसके सिवा और भी व्यापार-सम्बन्धी काम हो गये, अतः प्रकाशनकार्यंमें विलम्ब हुआ। इस समय सरकारका कागजोंपरसे कंट्रोल उठ जानेसे एवं प्रेसमें भी छपाईके लिये कुछ अवकाश मिल जानेसे यह टीका प्रकाशित की जा रही है।

यह तो पाठकगण जानते ही होंगे कि मैं न तो विद्वान् हूँ और न अनुभवी ही। अतः योगदर्शन-जैसे गम्भीर शास्त्रपर टीका लिखना मेरे-जैसे अल्पज्ञ मनुष्यके लिये सर्वथा अनिधकार चेष्टा है। तथापि मैंने इसपर अपने और मित्रोंके संतोपके लिये जैसा कुछ समभमें आया, वैसा लिखनेकी धृष्टता की है। इसके लिये अनुभवी विद्वान् सज्जनोंसे सानुनय प्रार्थना है कि इस टीकामें जहाँ जो त्रुटियाँ रह गयी हों, उनकी सूचना देनेकी कृपा करें, ताकि अगले संस्करणमें आवश्यक सुधार किया जा सके।

#### समाधिपाद

इस ग्रन्थके पहले पादमें योगके लक्षण, स्वरूप और उसकी प्राप्तिके उपायोंका वर्णन करते हुए चित्तकी वृत्तियोंके पाँच भेद

और उनके लक्षण वतलाये गये हैं। वहाँ सूत्रकारने निद्राको भी चित्तकी वृत्तिविशेषके अन्तर्गत माना है (योग०१।१०), अन्य दर्शनकारोंकी भाँति इनकी मान्यतामें निद्रा वृत्तियोंका अभावरूप अवस्थाविशेष नहीं है। तथा विपर्ययवृत्तिका लक्षण करते समय उसे मिथ्याज्ञान वताया है। अतः साधारण तौरपर यही समभमें आता है कि दूसरे पादमें 'अविद्या' के नामसे जिस प्रधान क्लेशका वर्णन किया गया है (योग०२।५), वह और चित्तकी विपर्यंय-वृत्ति—दोनों एक ही हैं, परन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह वात ठीक नहीं मालूम होती। ऐसा माननेमें जो-जो आपत्तियाँ आती हैं, उनका दिग्दर्शन सूत्रोंकी टीकामें कराया गया है (देखिये योग० १। ५; २। ३, ५ की टीका)। द्रष्टा और दर्शनकी एकतारूप अस्मिता क्लेशके कारणका नाम 'अविद्या' है ( योग० २ । २४ ), वह अस्मिता चित्तकी कारण मानी गयी है (योग० ३।४७;४।४)। इस परिस्थितिमें अस्मिताके कार्यरूप चित्तकी वृत्ति अविद्या कैसे हो सकती है जो कि-अस्मिता-की भी कारणरूपा है यह विचारणीय विषय है।

इस पादके सतरहवें और अठारहवें सूत्रोंमें समाधिके लक्षणोंका वर्णन बहुत ही संक्षेपमें किया गया है, उसके बाद इकतालीसवेंसे लेकर इस पादकी समाप्तितक इसी विषयका कुछ विस्तारसे पुन: वर्णन किया गया है; परन्तु विषय इतना गम्भीर है कि समाधिकी वैसी स्थिति प्राप्त कर लेनेके पहले उसका ठीक-ठीक भाव समम लेना बहुत ही कठिन है। मैंने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार उन सूत्रोंकी टीकामें विषयको समक्तानेकी चेष्टा की है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इतनेसे ही पाठकोंको संतोष हो जायगा; क्योंकि सूत्रकारने आनन्दानुगत और अस्मितानुगत समाधिका स्वरूप यहाँ स्पष्ट शब्दोंमें नहीं बताया, इसी प्रकार प्रहण और प्रहीताविषयक समाधिका विवेचन भी स्पष्ट शब्दोंमें नहीं किया; अतः विषय बहुत हो जटिल हो गया है। यही कारण है कि बड़े-बड़े टीकाकारोंका सम्प्रज्ञातसमाधिके स्वरूपसम्बन्धी विवेचन करनेमें मतभेद हो गया है, किसीके भी निणंयसे पूरा संतोष नहीं होता। मैंने यथासाध्य पूर्वापरके सम्बन्धकी सङ्गति वैठाकर विषयको सरल बनानेकी चेष्टा तो की है, तथापि पूरी बात तो किसी अनुभवी महापुरुषके कथनानुसार श्रद्धापूर्वक अभ्यास करनेसे वैसी स्थिति प्राप्त होनेपर ही समक्षमें आ सङ्गति है और तभी पूरा संतोष हो सकता है, यह मेरी धारणा है।

प्रधानतया योगके तीन भेद माने गये हैं—एक सिवकल्प, दूसरा निर्विकल्प और तीसरा निर्वीज । इस पादमें निर्वीज समाधिका उपाय प्रधानतया पर-वैराग्यको वताकर (योग० १ । १८) उसके बाद दूसरा सरल उपाय ईश्वरकी शरणागितको वतलाया है (योग० १ । २३), श्रद्धालु आस्तिक साधकोंके लिये यह बड़ा ही उपयोगी है । ईश्वरका महत्त्व स्वीकार कर लेनेके कारण इनके सिद्धान्तमें साधारण बद्ध और मुक्त पुरुषोंकी ईश्वरसे भिन्नता तथा अनेकता सिद्ध होती है । योगदर्शनकी तात्त्विक मान्यता प्रायः सांख्यशास्त्रसे मिलती-जुलती है । कई लोग यद्यपि सांख्यशास्त्रको

अनीश्वरवादी वतलाते हैं, परंतु सांख्यशास्त्रपर भलीभाँति विचार करनेपर यह कहना ठीक मालूम नहीं होता; क्योंकि सांख्यदर्शनके तीसरे पादके ५६ वें और ५७ वें सूत्रोंमें स्पष्ट ही साधारण पुरुषोंकी अपेक्षा ईश्वरकी विशेषता स्वीकार की गयी है। अतः सांख्य और योगके तात्त्विक विवेचनमें वर्णनशैलीके अतिरिक्त और कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता।

उपर्युक्त तीन भेदोंमेंसे सम्प्रज्ञातयोगके दो भेद हैं। उनमें जो सविकल्प योग है, वह तो पूर्वावस्था है, उसमें विवेकज्ञान नहीं होता । दूसरा जो निर्विकल्प योग है, जिसे निर्विचार समाघि भी कहते हैं, वह जब निर्मल हो जाता है (योग०१।४७), उस समय उसमें विवेकज्ञान प्रकट होता है; वह विवेकज्ञान पुरुषख्यातितक हो जाता है, ( योग० २ । २८, ३ । ३५ ), जो कि पर-वैराग्यका हेतु है ( योग० १। १६ ); क्योंकि प्रकृति और पुरुषके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होनेके साथ ही साधककी समस्त गुणोंमें और उनके कार्यमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाता है। तव चित्तमें कोई भी वृत्ति नहीं रहती, यह सर्ववृत्तिनिरोधरूप निर्वीज समाधि है (योग० १। ५१)। इसीको असम्प्रज्ञातयोग तथा धर्ममेघ-समाधि (योग० ४। २६) भी कहते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या यथास्थान की गयी है। निर्वीज समाधि ही योगका अन्तिम लक्ष्य है, इसीसे आत्माकी स्वरूपप्रतिष्ठा या यों कहिये कि कैवल्यस्थिति होती है (योग० ४। ३४)। more further fuller

निरोध-अवस्थामें चित्तका या उसके कारणरूप तीनों गुणोंका

सर्वथा नाश नहीं होता; किंतु जड-प्रकृति-तत्त्वसे जो चेतनतत्त्वका अविद्याजनित संयोग है उसका सर्वथा अभाव हो जाता है।

#### साधनपाद

इस दूसरे पादमें अविद्यादि पाँच क्लेशोंको समस्त दु:खोंका कारण वताया गया है; क्योंकि इनके रहते हुए मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वे संस्काररूपसे अन्तः करणमें इकट्ठे होते रहते हैं. उन संस्कारोंके समुदायका नाम ही कर्माशय है। इस कर्माशयके कारणभूत क्लेश जबतक रहते हैं, तवतक जीवको उनका फल भोगनेके लिये नाना प्रकारकी योनियोंमें बार-बार जन्मना और मरना पड़ता है एवं पापकर्मका फल भोगनेके लिये घोर नरकोंकी यातना भी सहन करनी पड़ती है। पुण्यकर्मीका फल जो अच्छी योनियांकी और सुखभोगसम्बन्धी सामग्रीकी श्राप्ति है, वह भी विवेककी दृष्टिसे दु:ख ही है ( योग० २ । १५ ); अत: समस्त दु:खोंका सर्वथा अत्यन्त अभाव करनेके लिये क्लेशोंका मूलोच्छेद करना परम आवश्यक है। इस पादमें उनके नाशका उपाय निश्चल और निर्मल विवेकज्ञानको (योग० २। २६) तथा उस विवेक-ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय योगसम्बन्धी आठ अङ्गोंके अनुष्टानको (योग०२। २८) वताया है। इसलिये साधकको चाहिये कि वताये हुए योगसाधनोंका श्रद्धापूर्वंक अनुष्टान करे।

#### विभूतिपाद

इस तीसरे विभूतिपादमें धारणा, ध्यान और समाधि—इन तीनोंका एकत्रित नाम 'संयम' बतलाकर भिन्न-भिन्न ध्येय पदार्थोंमें

संयमका भिन्न-भिन्न फल वतलाया है, उनको योगका महत्त्व, सिद्धि और विभूति भी कहते हैं। इनका वर्णन यहाँ ग्रन्थकारने समस्त ऐक्वर्यमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये ही किया है। यही कारण है कि इस पादके सैंतीसवें, पचासवें और इक्यावनवेंमें एवं चौथे पादके उन्तीसवें सूत्रमें उनको समाधिमें विष्नरूप वताया है। अतः साधकको भूलकर भी सिद्धियोंके प्रलोभनमें नहीं पड़ना चाहिये।

#### कैवल्यपाद

इस चौथे पादमें कैवल्यपद प्राप्त करनेयोग्य चित्तके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है (योग०४। २६)। साथ ही योगदर्शनके सिद्धान्तमें जो-जो शङ्काएँ हो सकती हैं, उनका समाधान किया गया है। अन्तमें धर्ममेघ-समाधिका वर्णन करके (योग०४। २६) उसका फल क्लेश और कर्मोंका सर्वथा अभाव (योग०४। ३०) तथा गुणोंके परिणाम-क्रमकी समाप्ति अर्थात् पुनर्जन्मका अभाव वताया गया है (योग०४। ३२) एवं पुरुषको मुक्ति प्रदान करके अपना कर्तव्य पूरा कर चुकनेके कारण गुणोंके कार्यका अपने कारणमें विलीन हो जाना अर्थात् पुरुषके सर्वथा अलग हो जाना गुणोंकी कैवल्य-स्थिति और उन गुणोंसे सर्वथा अलग होकर अपने रूपमें प्रतिष्ठित हो जाना पुरुषकी कैवल्य-स्थित वतलाकर (योग०४। ३४) ग्रन्थकी समाप्ति की गयी है।

#### विशेष वक्तव्य

इस प्रकार इस ग्रन्थमें वहुत ही थोड़े शब्दोंमें आत्मकल्याणके वहुत ही उपयोगी और प्रत्यक्ष उपाय वताये गये हैं।

पाठकोंको चाहिये कि ग्रन्थका रहस्य समभनेके लिये उसे आद्योपान्त पढ़कर उसपर विचार करें। जिस किसी विषयका वर्णंन प्रकारान्तरसे कई जगह हुआ हो, उसके सभी स्थलोंपर दृष्टि डालकर पूर्वापरके विरोधाभासको मिटाकर उसकी संगति वैठावें। जबतक अपने मनमें पूरा संतोध न हो जाय तवतक उसकी खोज करते रहें। दूसरे टीकाकारोंने उसकी संगति किस प्रकार लगायी है, वर्तमान अनुभवी सज्जनोंका उस विषयपर क्या कहना है और मूलग्रन्थसे सरलतापूर्वंक बिना किसी प्रकारको खींचतानके क्या भाव भलकता है—इन सब बातोंपर गम्भीरतापूर्वंक विचार करनेपर कुछ समाधान हो सकता है।

जैसे विवेकज्ञानका स्वरूप, उसके अवस्था-भेद और फल आदि-का आशय सममना हो तो प्रथम पादके ४८ और ४६; द्वितीय पादके २६ से २८; तृतीय पादके ३५, ३६, ४६, ५२, ५३ और ५४ तथा चतुर्थं पादके २५, २६ और २६—इन सब सूत्रोंको सम्मुख रखकर उनपर विचार करना चाहिये। यदि अविद्या-के स्वरूपका निर्णय करना हो तो प्रथम पादके ८; द्वितीय पादके ३, ४, ५, १२, २४ और २५ तथा चतुर्थं पादके ११, २८ और ३०—इन सब सूत्रोंको सामने रखकर विचार करें। यदि समाधिके स्वरूपको उसके अवान्तर भेदोंसहित भलीभाँति सममना हो तो प्रथम पादके १७ से २२ और ४१ से ५१; तृतीय पादके ३, ६ से १२, ३५, ३७, ४४, ४७, ४६ और ५० तथा चतुर्थं पादके १, २६, ३०, ३२ और ३४—इन सब

सूत्रोंपर दृष्टिपात करके गम्भीरतापूर्वंक भलीभाँति विचार करना चाहिये। इसी प्रकार अन्यान्य प्रसङ्गोंका विवेचन करते समय भी तद्विषयक समस्त सूत्रोंपर ध्यान देना चाहिये। ऐसा करनेसे ग्रन्थका आशय समभनेमें वड़ी सुगमता होती है, यह मेरा अनुमान है।

इस ग्रन्थमें पुरुषिवशेष ईश्वरका प्रतिपादन करके उसकी शरणागितको आत्मसाक्षात्कारका कारण वताया है, परंतु उस ईश्वरको जाननेका कोई भिन्न साधन नहीं वताया गया। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वहाँतक न तो मन-बुद्धि आदि प्राकृत तत्त्वोंकी पहुँच है और न उस प्रकृतिस्थ पुरुषकी ही। वह एकमात्र प्रकृतिसे अलग विशुद्ध आत्मतत्त्वसे ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है; जैसा कि श्वेताश्वतरोपनिषद्में कहा है—

यदाऽऽत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्। श्रजं ध्रुवं सर्वतत्त्वेर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः॥ (२।१५)

'जव योगी यहाँ दीपकके सदृश (प्रकाशमय) आत्मतत्त्वके द्वारा ब्रह्मतत्त्वको भलीभाँति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह उस अजन्मा, निश्चल, समस्त तत्त्वोंसे विशुद्ध परमदेव परमात्माको जानकर सव वन्धनोंसे सदाके लिये छूट जाता है।'

कोई भी सच्चा सम्बन्ध सजातीय तत्त्वसे ही हो सकता है, विजातीयसे नहीं। ईश्वरका सजातीय तत्त्व आत्मा ही है; अतः उसीसे उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, अन्य जड तत्त्वोसे नहीं। इस शास्त्रमें प्रकृतिके चौबीस भेद एवं आत्मा और ईश्वर—इस प्रकार कुल छब्बीस तत्त्व माने गये हैं; उनमें प्रकृति तो जड और परिणामशील है अर्थात् निरन्तर परिवर्तन होना उसका धर्म है तथा मुक्त पुरुष और ईश्वर—ये दोनों नित्य, चेतन, स्वप्रकाश, असङ्ग, देशकालातीत, सर्वथा निर्विकार और अपरिणामी हैं। प्रकृतिमें बँधा हुआ पुरुष अल्पज्ञ, सुख-दु:खोंका भोक्ता, अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेवाला और देशकालातीत होते हुए भी एकदेशी-सा माना गया है।

इसके सिवा, योगशास्त्रमें वर्णित साधनोंका प्रायः उपनिषद्, गीता, भागवत आदि सभी धर्मग्रन्थ समर्थन करते हैं। अतः प्रत्येक साधकको इस ग्रन्थमें वताये हुए साधनोंका श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिये।

विनीत-हरिकुष्णदास गोयन्दका

#### दूसरा संस्करण

इस दार्शनिक प्रन्थका १४,२४० प्रतियोंका प्रथम संस्करण इतनी शीव्रतासे बिक गया यह इसकी उपयोगिताका समृश्वित प्रमाण है। दूसरे संस्करणमें विद्वान् अनुवादकने सूत्रोंका अन्वय बढ़ाकर प्रन्थको और भी उपयोगी बना दिया है। इससे पुस्तक-के १६ पृष्ठ और बढ़ गये हैं, पर मूल्य पहलेवाला ही रक्खा गया है।

— प्रकाशक

## पातञ्जलयोगदर्शन रू

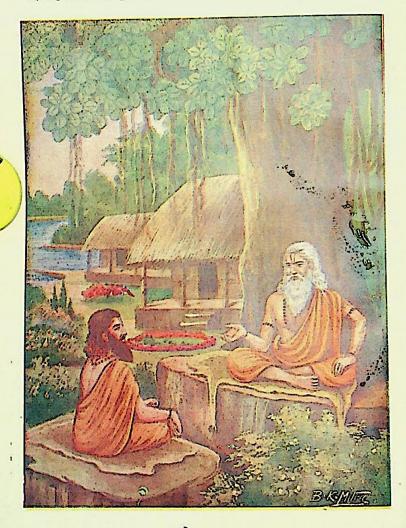

अथ योगानुशासनम्

7 PIP - 111 P 11 151

श्रीपरमात्मने नमः

# पातञ्जलयोगदर्शन

सावारण हिंदीभाषाटीकासहित

## समाधिपाद —?

#### अथ योगानुशासनम् ॥ १ ॥

त्र्रथ = अब; योगानुशासनम् = परम्परागत योगविषयक शास्त्र (आरम्भ करते हैं )।

ब्याख्या-इस सूत्रमें महर्षि पतञ्जलिने योगके साथ अनुशासन-पदका प्रयोग करके योगशिक्षाकी अनादिता सूचित की है और अथ शब्दसे उसके आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके योगसाधनकी कर्तंब्यता सूचित की है ॥ १॥

सम्बन्ध--इस प्रकार योगशास्त्रके वर्णनकी प्रतिज्ञा करके अब योगके सामान्य लच्चण बतलाते हैं--

## योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥

चित्तवृत्तिनिरोधः = चित्तकी वृत्तियोंका निरोध ( सर्वथा रक जाना ); योगः = योग है।

च्याख्या-इस ग्रन्थमें प्रधानतासे चित्तकी वृत्तियोंके निरोधकां ही 'योग' नामसे कहा गया है ॥ २ ॥

सम्बन्ध--योगशब्दकी परिभाषा करके श्रव उसका सर्वीपरि फल

## तदा द्रष्टुः स्वरूपे ऽवस्थानम् ॥ ३ ॥

तदा = उस समय; द्रष्टुः = द्रष्टाकी; स्वरूपे = अपने रूपमें; अवस्थानम् = स्थिति हो जाती है।

ब्याख्या—जब चित्तकी वृत्तियोंका निरोध हो जाता है, उस समय द्रष्टा (आत्मा) की अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है; अर्थात् वह कैवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है (योग० ४ । ३४)। ३।

सम्बन्ध-क्या चित्तवृत्तियोंका निरोध होनेके पहले द्रष्टा श्रपने स्वरूपमें स्थित नहीं रहता ?—इसपर कहते हैं-

## वृत्तिसारूप्यमितस्त्र ॥ ४ ॥

इतरत्र = दूसरे समयमें (द्रष्टाका); वृत्तिसारूप्यम् = वृत्तिके सद्य स्वरूप होता है।

च्याख्या—जबतक योगसाधनोंके द्वारा चित्तकी वृत्तियोंका निरोध नहीं हो जाता, तवतक द्रष्टा अपने चित्तकी वृत्तिके ही अनुरूप अपना स्वरूप समक्षता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । अतः चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग अवश्य-कर्तव्य है ॥ ४॥

सम्बन्ध-चित्तकी वृत्तियाँ असंख्य होती हैं, अतः उनको पाँच अोणियों में वाँटकर सुत्रकार उनका स्वरूप बतलाते हैं-

#### वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥ ५ ॥

(उपर्युक्त) क्षिल्रष्टाक्लिष्टा:=क्लिष्ट और अक्लिष्ट (भेदोंवाली); वृत्तय:= वृत्तियाँ; पञ्चत्रयः = पाँच प्रकारकी (होती हैं)।

च्याख्या—ये चित्तकी वृत्तियाँ आगे वर्णन किये जानेवाले लक्षणोंके अनुसार पाँच प्रकारकी होती हैं तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो भेद होते हैं। एक तो क्लिब्ट यानी अविद्यादि क्लेशोंको पुष्ट करनेवाली और योगसाधनमें विघ्नरूप होती है तथा दूसरी अक्लिप्ट यानी क्लेशोंका क्षय करनेवाली और योगसाधनमें सहायक होती है। साधकको चाहिये कि इस रहस्यको भलीभाँति समभकर पहले अक्लिब्ट वृत्तियोंसे क्लिब्ट वृत्तियोंको हटावे, फिर उन अक्लिब्ट वृत्तियोंका भी निरोध करके योग सिद्ध करे॥ ५॥

सम्बन्ध—उक्त पाँच प्रकारकी वृत्तियोंके लच्नणोंका वर्णन करनेके लिये पहले उनके नाम बतलाते हैं—

## प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः=(१) प्रमाण, (२) विपर्यंय, (३) विकल्प, (४) निद्रा, (५) स्मृति—(ये पाँच हैं)।

व्याख्या—इन पाँचोंके स्वरूपका वर्णन स्वयं सूत्रकारने अगले सूत्रोंमें किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है ॥ ६ ॥ सम्बन्ध—उपर्युक्त पाँच प्रकारकी वृत्तियोंमेंसे प्रमाखवृत्तिके भेद

#### प्रत्यचानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥

प्रत्यत्तानुमानागमाः = प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम— (ये तीन); प्रमाणानि = प्रमाण हैं।

्रवाख्या—प्रमाणवृत्ति तीन प्रकारकी होती है, उसको इस प्रकार समभना चाहिये—

(१) प्रत्यक्ष-प्रमाण-बुद्धि, मन और इन्द्रियों के द्वारा जानने में आनेवाले जितने भी पदार्थ हैं, उनका अन्तः करण और इन्द्रियों के साथ विना किसी व्यवधान के सम्बन्ध होने से जो भ्रान्ति तथा संशयरहित ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष अनुभवसे होनेवाली प्रमाण-वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षणभङ्ग रताका निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुः खकी प्रतीति होकर (योग॰ २।१५) मनुष्यका सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है, जो चित्तकी वृत्तियों को रोकने में सहायक हैं, जिनसे मनुष्यकी योग-साधन में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उनसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति तो अक्लिष्ट है तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्यको सांसारिक पदार्थ नित्य और सुखरूप प्रतीत होते हैं, भोगों असिक्त हो जाती है, जो वैराग्यके विरोधी भावों को बढ़ानेवाले हैं, उनसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति क्लिष्ट है।

- (२) अनुमान-प्रमाण—िकसी प्रत्यक्ष दर्शनके सहारे युक्तियोंद्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थके स्वरूपका ज्ञान होता है, वह अनुमानसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति है। जैसे धूमको देखकर अग्निकी विद्यमानताका ज्ञान होना, नदीमें वाढ़ आया देखकर दूर देशमें वृष्टि
  होनेका ज्ञान होना—इत्यादि। इनमें भी जिन अनुमानोंसे मनुष्यको संसारके पदार्थोंकी अनित्यता, दु:खरूपता आदि दोषोंका ज्ञान
  होकर उनमें वैराग्य होता है और योगके साधनोंमें श्रद्धा बढ़ती है,
  जो आत्मज्ञानमें सहायक हैं, वे सब वृत्तियाँ तो अक्लिष्ट हैं और
  उनके विपरीत वृत्तियाँ अक्लिष्ट हैं।
- (३) आगम-प्रमाण-वेद, शास्त्र और आप्त ( यथार्थ वक्ता ) पुरुषोंके वचनको 'आगम' कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्यके अन्तःकरण और इन्द्रियोंके प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहाँ अनुमानकी भी पहुँच नहीं है, उसके स्वरूपका ज्ञान वेद, शास्त्र और महापुरुषोंके वचनोंसे होता है, वह आगमसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति है। जिस आगम-प्रमाणसे मनुष्यका भोगोंमें वैराग्य होता है (गीता ५। २२) और योगसाधनोंमें श्रद्धा-उत्साह बढ़ते हैं, वह तो अक्लिष्ट है, और जिस आगम-प्रमाणसे भोगोंमें प्रवृत्ति और योगसाधनोंमें अरुचि हो, जैसे स्वर्गलोकके भोगोंकी बड़ाई सुनकर उनमें और उनके साधनरूप सकाम कर्मोंमें आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह क्लिष्ट है ॥ ७॥

सम्बन्ध-प्रमाखवृत्तिके भेद बतलाकर श्रव विपर्ययवृत्तिके

बच्चण वतलाते हैं—

## विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥ ८ ॥

A 14 1/10

अतद्र्पप्रतिष्ठम्=जो उस वस्तुके स्वरूपमें प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा; मिथ्याज्ञानम् = मिथ्या ज्ञान; विपर्ययः = विपर्यय है।

व्याख्या—िकसी भी वस्तुके असली स्वरूपको न समभकर उसे दूसरी ही वस्तु समभ लेना—यह विपरीत ज्ञान ही विपर्यंय-वृत्ति है—जैसे सीपमें चाँदीकी प्रतीति । यह वृत्ति भी यदि भोगोंमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली और योगमागंमें श्रद्धा-उत्साह बढ़ानेवाली हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है ।

जिन इन्द्रिय आदिके द्वारा वस्तुओंका यथार्थ ज्ञान होता है उन्हींसे विपरीत ज्ञान भी होता है। यह मिथ्या ज्ञान भी कभी-कभी भोगोंमें वैराग्य करनेवाला हो जाता है। जैसे भोग्य पदार्थोंकी क्षणभङ्ग रताको देखकर, अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग-सिद्धान्तके अनुसार विपरीत वृत्ति है; क्योंकि वे परिवर्तनशील होनेपर भी मिथ्या नहीं हैं तथापि यह मान्यता भोगोंमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली होनेसे अविलब्द है।

कुछ महानुभावोंके मतानुसार विपर्ययवृत्ति और अविद्या— दोनों एक ही हैं, परंतु यह युक्तिसक्तत नहीं मालूम होता; क्योंकि अविद्याका नाश तो केवल असम्प्रज्ञात योगसे ही होता है (योग० ४। २६-३०), जहाँ प्रमाणवृत्ति भी नहीं रहती। किंतु विपर्यय-वृत्तिका नाश तो प्रमाणवृत्तिसे ही हो जाता है। इसके सिवा योग-शास्त्रके मतानुसार विपर्यय शान चितकी वृत्ति है, किंतु अविद्या चित्तवृत्ति नहीं मानी गयी है; क्योंकि वह द्रष्टा और दृश्यके स्वरूपकी उपलब्धिमें हेतुभूत संयोगकी भी कारण है (योग० २। २३-२४) तथा अस्मिता और राग आदि क्लेशोंकी भी कारण है ( योग० २। ४ ) इसके अतिरिक्त प्रमाणवृत्तिमें विपर्ययवृत्ति नहीं है, परंतु राग-द्वेषादि क्लेशोंका वहाँ भी सद्भाव है, इसलिये भी विपर्ययवृत्ति और अविद्याकी एकता नहीं हो सकती; क्योंकि विपर्ययवृत्ति तो कभी होती है और कभी नहीं होती, किंतु अविद्या तो कैवल्य-अवस्थाकी प्राप्तितक निरन्तर विद्यमान रहती है। उसका नाश होनेपर तो सभी वृत्तियोंका धर्मी स्वयं चित्त भी अपने कारणमें विलीन हो जाता है (योग०४।३२)। परंतु प्रमाणवृत्तिके समय विपर्ययवृत्तिका अभाव हो जानेपर भी न तो राग-द्वे पोंका नाश होता है तथा न द्रष्टा और दृश्यके संयोगका ही। इसके सिवा प्रमाण-वृत्ति क्लिप्ट भी होती है; परंतु जिस यथार्थ ज्ञानसे अविद्याका नाश होता है, वह विलष्ट नहीं होता। अतः यही मानना ठीक है कि चित्तका धर्मरूप विपर्ययवृत्ति अन्य पदार्थं है तथा पुरुष और प्रकृतिके संयोगकी कारणरूपा अविद्या उससे सर्वथा भिन्न है ॥ ५ ॥ सम्बन्ध-अव विकल्पवृत्तिके ब्रुचण बतलाये जाते हें-

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः॥ ९॥

श्रव्द्ञ्ञानानुपाती = जो ज्ञान शब्दजनित ज्ञानके साथ-साथ होनेवाला है; (और) श्रस्तुशून्य: = जिसका विषय वास्तवमें नहीं है; वह विकल्प: = विकल्प है।

च्याख्या—केवल शब्दके आधारपर विना हुए पदार्थंकी कल्पना करनेवाली जो चित्तकी वृत्ति है, यह विकल्पवृत्ति है। यह भी यदि वैराग्यकी वृद्धिमें हेतु, योगसाधनोंमें श्रद्धा और उत्साह बढ़ानेवाली तथा आत्मज्ञानमें सहायक हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है।

आगम-प्रमाणजनित वृत्तिसे होनेवाले विशुद्ध संकल्पोंके सिवा सुनी-सुनायी बातोंके आधारपर मनुष्य जो नाना प्रकारके व्यर्थ संकल्प करता रहता है, उन सबको विकल्प वृत्तिके ही अन्तर्गंत समभना चाहिये।

विपर्यंयवृत्तिमें तो विद्यमान वस्तुके स्वरूपका विपरीत ज्ञान होता है और विकल्पवृत्तिमें अविद्यमान वस्तुकी शब्दज्ञानके आधार-पर कल्पना होती है, यही विपर्यंय और विकल्पका भेद है।

जैसे कोई मनुष्य सुनी-सुनायी वातों के आधारपर अन्नि मान्यता-के अनुसार भगवान् के रूपकी कल्पना करके भगवान्का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूपका वह ध्यान करता है, उर्ज न तो उसने देखा है, न वेद-शास्त्रसम्मत है और न वैसा कोई भगवान्का स्वरूप वास्तवमें है ही, केवल कल्पनामात्र ही है। यह विकल्पवृत्ति मनुष्यको भगवान्के चिन्तनमें लगानेवाली होनेसे अक्लिष्ट हैं; दूसरी जो भोगोमें प्रवृत्त करनेवाली विकल्पवृत्तियाँ हैं, वे क्लिष्ट हैं। इसी प्रकार सभी वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्टका भेद समक्त लेना चाहिये॥६॥

सम्बन्ध-श्रव निद्रावृत्तिके लच्या यतलाये जाते हैं-

## अभावप्रत्ययालम्बना चृत्तिर्निद्रा ॥ १०॥

अभावप्रत्ययालम्बना=अभावकेज्ञानका अवलम्बन (ग्रहण) करनेवाली; वृत्ति: = वृत्ति; निद्रा = निद्रा है।

च्याख्या—जिस समय मनुष्यको किसी भी विषयका ज्ञान नहीं रहता, केवलमात्र ज्ञानके अभावकी ही प्रतीति रहती है, वह ज्ञानके अभावका ज्ञान जिस चित्तवृत्तिके आश्रित रहता है, वह CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri निद्रावृत्ति है। श्रु निद्रा भी चित्तकी वृत्तिविशेष है, तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रासे उठकर कहता है कि मुभे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आयी जिसमें किसी वातकी कोई खबर नहीं रही। इस स्मृतिवृत्तिसे ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगनेपर उसकी स्वृति कैसे होती है।

निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकारकी होती है। जिस निद्रासे जगनेपर साधकके मन और इन्द्रियोंमें सात्त्विक भाव भर जाता है, आलस्यका नाम-निशान नहीं रहता तथा जो योगसाधन-में उपयोगी और आवश्यक मानी गयी है (गीता ६।१७) +, वह अक्लिष्ट है, दूसरे प्रकारकी निद्रा उस अवस्थामें परिश्रमक अभावका वोध कराकर विश्रामजनित सुखमें आसिक उत्पन्न करनेवाली होनेसे क्लिष्ट है।।१०।।

सम्बन्ध-ग्रव स्मृतिवृत्तिके लच्चण बतलाये जाते हैं-

# अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ ११ ॥

श्रनुभृतविषयासम्प्रमोपः = अनुभव किये हुए विषयका न छिपना अर्थात् प्रकट हो जाना; स्मृतिः = स्मृति है।

श्लिट्सरे दर्शनकार निद्राको वृत्ति नहीं मानते, सुपुति-श्रवस्था मानते हैं; ग्रतः यह लक्ष्य करानेके लिये कि 'निद्रा भी वृत्ति है', सूत्रमें 'वृत्तिः' पदका प्रयोग किया गया है।

† युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ।।

दु: खोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करने-वालेका, कर्मोमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका ग्रीर यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका हो सिद्ध होता है। च्याख्या—उपर्युक्त प्रमाण, विपर्यंय, विकल्प और निद्रा— इन चार प्रकारकी वृत्तियोंद्वारा अनुभवमें आये हुए विषयोंके जो संस्कार चित्तमें पड़े हैं, उनका पुनः किसी निमित्तको पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति है। उपर्युक्त चार प्रकारकी वृत्तियोंके सिवा इस स्मृतिवृत्तिसे जो संस्कार चित्तपर पड़ते हैं, उनसे भी पुनः स्मृतिवृत्ति उत्पन्न होती है। स्मृतिवृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट— बोनों ही प्रकारकी होती है। जिस स्मरणसे मनुष्यका भोगोंमें वैराग्य होता है तथा जो योगसाधनोंमें श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने-वाला एवं आत्मज्ञानमें सहायक है, वह तो अक्लिष्ट है और जिससे भोगोंमें राग-द्वेष बढ़ता है, वह क्लिष्ट है।

स्वप्नको कोई-कोई स्मृतिवृत्ति मानते हैं, परन्तु स्वप्नमें जाग्रत्की भाँति सभी वृत्तियोंका आविर्भाव देखा जाता है; अतः उसका किसी एक वृत्तिमें अन्तर्भाव मानना उचित प्रतीत नहीं होता ॥ ११ ॥

संस्वन्ध—यहाँतक योगकी कर्तन्यता, थोगके लक्षण आर चित्तवृत्तियोंके लच्चण बतलाये गये; श्रव उन चित्तवृत्तियोंके निरोधका उपाय वतलाते हैं—

## अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥

तिकरोधः = उन (चित्तवृत्तियों) का निरोधः अस्यास-वैराग्याभ्याम् = अभ्यास और वैराग्यसे होता है।

न्याख्या—चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य-ये दो उपाय हैं। चित्तकी वृत्तियोंका प्रवाह परम्परागत संस्कारोंके बलसे सांसारिक भोगोंकी ओर चल रहा है,

उस प्रवाहको रोकनेका उपाय वैराग्य है और उसे कल्याणमार्गमें ले जानेका उपाय अभ्यास है क्षे ॥ १२॥

सम्बन्ध—उक्त दोनों उपायोंमेंसे पहले श्रभ्यासका जन्नख

#### तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥

तत्र=उन दोनोंमेंसे; स्थितौ=(चित्तकी) स्थिरताके लिये; यत्नः = जो प्रयत्न करना है, वह; अस्यासः = अभ्यास है।

च्याख्या—जो स्वभावसे ही चक्चल है, ऐसे मनको किसी एक ध्येयमें स्थिर करनेके लिये बारंवार चेष्टा करते रहनेका नाम 'अभ्यास' है। इसके प्रकार शास्त्रोंमें वहुत वतलाये गये हैं; इसी पादके ३२ वें सूत्रसे ३६ वें तक अभ्यासके कुछ भेदोंका वर्णन है; उनमेंसे जिस साधकके लिये जो सुगम हो, जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि और श्रद्धा हो, उसके लिये वही ठीक है।। १३॥

सम्बन्ध-श्रव श्रभ्यासके दृढ़ होनेका प्रकार बतलाते हैं-

# स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽसेवितो हृदस्मानः ॥ १४॥

तु = परंतु;सः = वह(अभ्यास);दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽ-

क्ष गीतामें भी कहा है-

श्रम्यासेन तु कीन्तेय वैराग्येण च ग्रह्यते ॥ (६।३५) 'हे कुन्तीपुत्र श्रर्जुन! श्रम्यास श्रर्थात् स्थितिके लिये वारंवार यत्नकरनेसे श्रीर वैराग्यसे मन वश्रमें होता है, इसलिये इसको श्रवश्य वश्रमें करना चाहिये।'

से वितः = बहुत कालतक निरन्तर (लगातार) और आदरपूर्वक साङ्गोपाङ्ग सेवन किया जानेपर; **दृढ्भूमिः** = दृढ् अवस्थावाला होता है।

च्याख्या—अपने साधनके अभ्यासको दृढ़ वनानेके लिये साधक-को चाहिये कि साधनसे कभी उकतावे नहीं। यह दृढ़ विश्वास रक्खे कि किया हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थं नहीं हो सकता, अभ्यासके वलसे मनुष्य नि:सन्देह अपने लक्ष्यकी प्राप्ति कर लेता है। यह समभ-कर अभ्यासके लिये कालकी अवधि न रक्खे, आजीवन अभ्यास करता रहे; साथ ही यह भी ध्यान रक्खे कि अभ्यासमें व्यवधान (अन्तर) न पड़ने पावे, निरन्तर (लगातार) अभ्यास चलता रहे। तथा अभ्यासमें तुच्छ बुद्धि न करे, उसकी अवहेलना न करे, विक्त अभ्यासको ही अपने जीवनका आधार बनाकर अत्यन्त आदर और प्रेमपूर्वक उसे साङ्गोपाङ्ग करता रहे। इस प्रकार किया हुआ अभ्यास ही दृढ़ होता है श्रि ॥ १४॥

सम्बन्ध--श्रव वैराग्यके खत्त्रण श्रारम्भ करते हुए पहले श्रपर-वैराग्यके बत्त्रण बतलाते हैं---

## दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥ १५॥

दृष्टातुश्रविकविषयवितृष्ण्स्य = देखे और सुने हुए विषयोंमें

<sup>🖶</sup> इस सूत्रका भाव गीतामें इस प्रकार भ्राया है-

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्एाचेतसा ॥ (६।२३)

<sup>&#</sup>x27;अर्थात् उस योगका श्रम्यास विना उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक करते रहना चाहिये।'

सर्वथा तृष्णारहित चितकी; वशीकारसंज्ञा = जो वशीकार नामक अवस्था है वह; वैराज्यम् = वैराग्य है।

ब्याख्या—अन्तः करणे और इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले इस लोकके समस्त भोगों का समाहार यहाँ 'दृष्ट' शब्दमें किया गया है और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं हैं, जिनकी वड़ाई वेद, शास्त्र और भोगों का अनुभव करनेवाले पुरुषों से सुनी गयी है, ऐसे भोग्य विषयों का समाहार 'आनुश्रविक' शब्दमें किया गया है। उपर्युक्त दोनों प्रकारके भोगों से जब चित्त भली भाँति वृष्णारहित हो जाता है, जब उनको प्राप्त करनेकी इच्छाका सर्वया नाश हो जाता है, ऐसे कामनारहित चितकी जो वशीकार नामक अवस्था-विशेष है, वह 'अपर-वैराग्य' है॥ १५॥

सम्बन्ध-श्रव पर-त्रेराग्यके लच्चण वतनाते हैं-

## तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् ॥ १६ ॥

पुरुष्ट्याते: = पुरुषके ज्ञानसे; गुणवैतृष्ण्यम् = जो प्रकृतिके गुणोंमें तृष्णाका सर्वया अभाव हो जाना है; तत् = वह; परम् = परवैराग्य है।

न्याख्या—पहले वतलाये हुए चित्तकी वशीकार-संज्ञारूप वैराग्यसे जब साधककी विषय-कामनाका अभाव हो जाता है और उसके चित्तका प्रवाह समानभावसे अपने ध्येयके अनुभवमें एकाग्र हो जाता है (योग० ३। १२), उसके बाद समाधि परिपक्त होनेपर प्रकृति और पुरुषविषयक विवेकज्ञान प्रकट होता है (योग० ३ ३५); उसके होनेसे जब साधककी तीनों गुणोंमें और उनके कार्यमें

किसी प्रकारकी किचिन्मात्र भी तृष्णा नहीं रहती; (योग०४। २६) जब वह सर्वथा आप्तकाम निष्काम हो जाता है (योग०२।२७), ऐसी सर्वथा रागरहित अवस्थाको 'पर-वैराग्य' कहते हैं क्षि॥ १६॥

सम्बन्ध—इस प्रकार चित्तवृत्ति-निरोधके उपायोंका वर्णन करके श्रव चित्तवृत्तिनिरोधरूप निर्वींज योगका स्वरूप वतलानेके लिये पहले उसके पूर्वकी श्रवस्थाका सम्प्रज्ञातयोगके नामसे श्रवान्तर भेदोंके सहित वर्णन करते हैं—

## वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सम्प्रज्ञातः॥१७॥

वितर्किव चारानन्दास्मितानुगमात् = वितर्कं, विचार, आनन्द और अस्मिता—इन चारोंके सम्बन्धसे युक्त (चित्तवृत्तिका समाधान); सम्प्रज्ञातः = सम्प्रज्ञात योग है।

च्याख्या—सम्प्रज्ञातयोगके ध्येय पदार्थ तीन माने गये हैं— (१) ग्राह्य (इन्द्रियोंके स्थूल और सूक्ष्म विषय), (२) ग्रहण (इन्द्रियाँ और अन्तःकरण) तथा (३) ग्रहीता (बुद्धिके साथ एकरूप हुआ पुरुष) (योग०१।४१)। जब ग्राह्म पदार्थोंके

श्रीतामें भी योगारूढ़-श्रवस्थाका वर्णन करते हुए कहा है—
 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ।
 सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ (६ । ४)

'जब योगी न तो इन्द्रियोंके विषयोंमें और न कर्मोंमें हो श्रासक्त होता है तथा सब प्रकारके संकल्पोंका भली माँति त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहलाता है।'

स्थूल रूपमें समाधि की जाती है, उस समय समाधिमें जबतक शब्द, ग्रथं ग्रौर ज्ञानका विकल्प वर्तमान रहता है तवतक तो वह सिवतक समाधि है; ग्रौर जब इनका विकल्प नहीं रहता, तव वहीं निवितक कही जाती है। इसी प्रकार जब ग्राह्य ग्रौर ग्रहणके सूक्ष्मरूपमें समाधि की जाती है, उस समय समाधिमें जबतक शब्द, ग्रथं ग्रौर ज्ञानका विकल्प रहता है, तवतक वह सिवचार ग्रौर जब इनका विकल्प नहीं रहता, तव वहीं निविचार कही जाती है। जब निविचार समाधिमें विचारका सम्बन्ध तो नहीं रहता, परंतु ग्रानन्दका ग्रनुभव ग्रौर ग्रहङ्कारका सम्बन्ध रहता है, तवतक वह ग्रानन्दानुगता समाधि है ग्रौर जब उसमें ग्रानन्दकी प्रतीति भी लुप्त हो जाती है, तब वही कवल ग्रस्मितानुगत समभी जाती है। यही निविचार समाधिकी निर्मलता है। इनका विस्तृत विचार इसी पादके ४१ वें सुत्रसे ४६ वेंतक किया गया है॥ १७॥

सम्बन्ध—श्रव उस श्रन्तिम योगका स्वरूप बतलाते हैं; जिसके सिद्ध होनेपर द्रष्टाकी श्रपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है (योग० १ । ३ ); जो कि इस शास्त्रका मुख्य प्रतिपाद्य है, जिसे कैवल्य- श्रवस्था भी कहते हैं—

# विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८॥

विरासप्रत्ययास्यासपूर्वः = विराम प्रत्ययका ग्रभ्यास जिसकी पूर्वं ग्रवस्था है ग्रौर; संस्कारशेषः=जिसमें चित्तका स्वरूप 'संस्कार' मात्र ही शेष रहता है, वह योग; ग्रान्यः = ग्रन्य है।

व्याख्या—साधकको जब पर-वैराग्यकी प्राप्ति हो जाती है,

उस समय स्वभावसे ही चित्त संसारके पदार्थोंकी ग्रोर नहीं जाता। वह उनसे ग्रपने ग्राप उपरत हो जाता है। उस उपरत ग्रवस्थाकी प्रतीतिका नाम ही यहाँ विराम-प्रत्यय है। इस उपरितकी प्रतीतिका ग्रभ्यास-क्रम भी जब बंद हो जाता है, उस समय चित्तकी वृत्तियों-का सर्वथा ग्रभाव हो जाता है (योग०१। ५१); केवलमात्र ग्रन्तिम उपरत-ग्रवस्थाके संस्कारोंसे युक्त चित्त रहता है (योग०३। ६-१०)। फिर निरोध-संस्कारोंके क्रमकी समाप्ति होनेसे वह चित्त भी ग्रपने कारणमें लीन हो जाता है (योग०४। ३२-३४)। ग्रतः प्रकृतिके संयोगका ग्रभाव हो जानेपर द्रष्टाको ग्रपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है; इसीको ग्रसम्प्रज्ञातयोग, निर्वीज समाधि (योग०१। ५१) ग्रीर कैवल्य-ग्रवस्था (योग०२। २५; ३। ५५; ४। ३४) ग्रीद नामोंसे कहा गया है।। १६॥

सम्बन्ध—यहाँतक योग श्रीर उसके साधनोंका संक्षेपमें वर्णन किया गया, श्रव किस प्रकारके साधकका उपयु के योग शीघ्र-से-शीघ्र सिख होता है, यह समकानेके लिये प्रकरण श्रारम्स किया जाता है—

## भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥१९॥

विदेहप्रकृतिलयानाम् = विदेह ग्रौर प्रकृतिलय योगियोंका ( उपग्रुक्त योग ); भवप्रत्ययः = भवप्रत्यय कहलाता है।

च्याख्या—जो पूर्वंजन्ममें योगका साधन करते-करते विदेह-ग्रवस्थातक पहुँच चुके थे ग्रर्थात् शरीरके बन्धनसे छुटकर शरीरके बाहर स्थिर होनेका जिनका ग्रभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो 'महाविदेहा' स्थितिको प्राप्त कर चुके थे (योग० ३।४३), एवं जो साधन करते-करते 'प्रकृतिलय' (योग० १।४५; ३। ४८) तककी स्थिति प्राप्त कर चुके थे; किंतु कैवल्य पदकी प्राप्ति होनेके पहले ही जिनकी मृत्यु हो गयी, उन दोनों प्रकारके योगियोंका जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योगभ्रष्ट साधक पुनः योगिकुलमें जन्म ग्रहरण करते हैं;तब उनको पूर्वंजन्मके योगाभ्यासिवषयक संस्कारोंके प्रभावसे ग्रपनो स्थितिका तत्काल ज्ञान हो जाता है (गीता ६।४२-४३) ग्रौर वे साधनकी परम्पराके बिना ही निर्वीज समाधि-ग्रवस्थाको प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्वीज समाधि उपायजन्य नहीं है, ग्रतः उसका नाम 'भवप्रत्यय' है ग्रर्थात् वह ऐसी समाधि है कि जिसके सिद्ध होनेमें पुनः मनुष्यजन्म प्राप्त होना हो कारण है, साधन-समुदाय नहीं॥ १६॥

सम्बन्ध—दूसरे साधकोंका योग कैसे सिद्ध होता है ? सो वतलाते हैं-

## श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषास् ॥२०॥

इतरेषाम् = दूसरे साधकोंका (निरोधरूप योग); श्रद्धावीर्य-स्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वकः = श्रद्धा, वीर्यं, स्मृति, समाधि श्रौर प्रज्ञापूर्वक (क्रमसे) सिद्ध होता है।

च्याख्या—िकसी भी साधनमें प्रवृत्त होनेका और ग्रविचल भावसे उसमें लगे रहनेका मूल कारण श्रद्धा (भक्तिपूर्वक विश्वास) ही है। श्रद्धाकी कमीके कारण ही साधकके साधनकी उन्नतिमें विलम्ब होता है, ग्रन्यथा कल्याणके साधनमें विलम्बका कोई कारण नहीं है। साधनके लिये किसी ग्रप्राप्त योग्यता ग्रौर परिस्थितिकी ग्रावश्यकता नहीं है। इसीलिये सूत्रकारने श्रद्धाको पहला स्थान दिया है। श्रद्धाके साथ साधकमें वीर्य ग्रर्थात् मन, इन्द्रिय ग्रौर शरीरका सामर्थ्य भी परम ग्रावश्यक है; क्योंकि इसीसे साधकका उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा ग्रौर वीर्य—इन दोनोंका संयोग मिलनेपर साधककी स्मरण्याक्ति बलवती हो जाती है तथा उसमें योग-साधनके संस्कारोंका ही बारंबार प्राकट्य होता रहता है; ग्रतः उसका मन विषयोंसे विरक्त होकर समाहित हो जाता है, इसीको समाधि कहते हैं (योग० १। ४६; ३।३)। इससे ग्रन्थकरण स्वच्छ हो जानेपर साधककी बुद्ध 'ऋतम्भरा'—सत्यको धारण करनेवाली हो जाती है (योग० १। ४८)। इस बुद्धिका ही नाम समाधिप्रज्ञा है। ग्रतएव पर-वैराग्यकी प्राप्तिपूर्वंक साधकका निर्वींज समाधिरूप योग सिद्ध हो जाता है। गीतामें भी कहा है—

'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेगाधिगच्छति॥' (४।३६)

'जितेन्द्रिय साधनपरायण ग्रौर श्रद्धावान् मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्बके— तत्काल ही परम ज्ञान्तिको प्राप्त हो जाता है' ॥ २०॥

सम्बन्ध—श्रव श्रभ्यास-वैराग्यकी श्रधिकताके कारण योगकी सिद्धि शीघ्र श्रौर श्रतिशीघ्र होनेकी वात कहते हैं—

## तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१॥

तीव्रसंदेगानाम् = जिनके साधनकी गति तीव्र है, उनकी (निर्वीज समाधि); श्रासनः = शीघ्र (सिद्धः) होती है।

क्याख्या—जिन पुरुषोंका साधन (अभ्यास और वैराग्य) तेजीसे चलता है, जो सब प्रकारकी विघ्न-बाघाओंको ठुकराकर अपने साधनमें तत्परतासे लगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध होता है ॥ २१॥

सम्बन्ध—किंतु—

ĥ

IT

गह

ì

ì

ì

q

## मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः॥ २२॥

मृदुप्रध्याधिमात्रत्वात् = साधनकी मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होनेके कारण; ततः=तीत्र संवेगवालोंमें; अपि=भी; विशेषः=(कालका) भेद हो जाता है।

स्याख्या—िकसका साधन किस दर्जेका है; इसपर भी योगसिद्धिकी शीघ्रताका विभाग निभैर करता है, क्योंिक क्रियात्मक
अभ्यास और वैराग्य तीन्न होनेपर भी विवेक और भावकी न्यूनाधिकताके कारण समाधि सिद्ध होनेके कालमें भेद होना स्वाभाविक
है। जिस साधकमें श्रद्धा, विवेकशिक्त और भाव साधारण है,
उसका साधन मृदुमात्रावाला है; जिस साधकमें श्रद्धा, विवेकशिक्त
और भाव कुछ उन्नत हैं, उसका साधन मध्यमात्रावाला है और
जिस साधकमें श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यन्त उन्नत हैं, उसका
साधन अधिमात्रावाला है। साधनमें क्रियाकी अपेक्षा भावका
अधिक महत्त्व है। अभ्यास और वैराग्यका जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है, वह तो ऊपरवाले सूत्रमें 'वेग' के नामसे कहा गया है; और
उनका जो भावात्मक आभ्यन्तर स्वरूप है, वह उनकी मात्रा यानी
दर्जा है। व्यवहारमें भी देखा जाता है कि एक ही कामके लिये

पार्टियोगे अञ्चल को wadi Math Collection. Digitized by eGangotri

समान रूपसे परिश्रम किया जानेपर भी जो उसकी सिद्धिमें अधिक विश्वास रखता है, जिस मनुष्यको उस कामके करनेकी युक्तिका अधिक ज्ञान है एवं जो उसे प्रेम और उत्साहपूर्वक विना उकताये करता रहता है वह दूसरोंकी अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर लेता है। यही वात समाधिकी सिद्धिमें भी समक्ष लेनी चाहिये।

समाधिकी प्राप्तिके लिये साधन करनेवालोंमें जिसका साधन श्रद्धा, विवेकशक्ति और भाव आदिकी अधिकताके कारण जितने के चे दर्जेका है और जिसकी चालका क्रम जितना तेज है, उसीके अनुसार वह शीघ्र या अतिशीघ्र समाधिकी प्राप्ति कर सकेगा। यही वात समभानेके लिये सूत्रकारने उपर्युक्त दो सूत्रोंकी रचना की है—ऐसा मालूम होता है। अतः साधकको चाहिये कि अपने साधनको सर्वथा निर्दोष बनानेकी चेष्टा रक्खे, उसमें किसी प्रकारकी शिथिलता न आने दे॥ २२॥

सम्बन्ध--श्रव पूर्वोक्त श्रभ्यास श्रौर वैराग्यकी श्रपेत्ता निर्वीज समाधिका सुगम उपाय बताया जाता है--

#### ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥

वा=इसके सिवा; ईश्वरप्रिधानात्=ईश्वरप्रिणधानसे भी । (निर्वीज समाधिकी सिद्धि शीघ्र हो सकती है)।

व्याख्या—ईश्वरकी मक्ति यानी शरणागितका नाम 'ईश्वर-प्रणिधान' है; (देखिये योग०२।१की व्याख्या) इससे भी निर्वींज समाधि शीघ्र सिद्ध हो सकती है। (योग०२।४५) क्योंकि ईश्वर सर्वंसमर्थ हैं, वे अपने शरणायन्न भक्तपर प्रसन्न होकर उसके भावानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। । (गीता ४ । ११%) ॥ २३ ॥

सम्बन्ध-श्रव उक्त ईश्वरके लक्ष्य वतलाते हैं -

#### क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ २४ ॥

क्लेशकर्मविपाकाशयैः=क्लेश, कर्म, विपाक और आशय-इन चारोंसे; अपरामृष्टः=जो सम्बन्धित नहीं है (तथा); पुरुपविशेषः= जो समस्त पुरुशोंसे उत्तम है, वह; ईश्वरः=ईश्वर है।

च्याख्या-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश—ये पाँच 'क्लेश' हैं; इनका विस्तृत वर्णन दूसरे पादके तीसरे सूत्रसे नवेंतक है। 'कर्म' चार प्रकारके हैं—पुण्य, पाप, पुण्य और पाप-मिश्रित तथा पुण्य-पापसे रहित (योग० ४।७)। कर्मके फलका नाम 'विपाक' है (योग० २।१३) और कर्मसंस्कारोंके समुदायका नाम 'आशय' है (योग० २।१२)। समस्त जीवोंका इन चारोंसे अनादि सम्बन्ध है। यद्यपि मुक्त जीवोंका पीछे सम्बन्ध नहीं रहता तो भी पहले सम्बन्ध था ही; किंतु ईश्वरका तो कभी भी इनसे न सम्बन्ध था, न है और न होनेवाला है; इस कारण उन मुक्त पुरुषोंसे भी ईश्वर विशेष है, यह वात प्रकट करनेके लिये ही सूत्रकारने 'पुरुषविशेष:' पदका प्रयोग किया है।। २४।।

सम्बन्ध-इंश्वरकी विशेषताका पुनः प्रतिपादन करते हैं-

<sup>%</sup> ये यथा मां प्राचन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम् । 'जो मेरेको जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे हो भजता हूँ।'

#### तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजय् ॥ २५॥

तत्र=उस ( ईश्वर ) में; सर्वज्ञवीजम्=सर्वज्ञताका वीर (कारण ) अर्थात् ज्ञान; निरतिशयम्=निरतिशय है।

च्याख्या—जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो, वह सातिक है और जिससे वड़ा कोई नहीं हो, वह निरित्तशय है। ईक्व ज्ञानकी अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है; उसके ज्ञान बढ़कर किसीका भी ज्ञान नहीं है, इसलिये उसे निरित्शय कह गया है। जिस प्रकार ईक्वरमें ज्ञानकी पराकाष्ट्राह्म, उसी प्रका धर्म, वैराग्य, यश और ऐक्वर्य आदिकी पराकाष्ट्राह्म आधार भं उसीको सममना चाहिये॥ २५॥

सम्बन्ध-ग्रौर भी उसकी विशेषताका प्रतिपादन करते हैं -

#### पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्।। २६।

(वह ईश्वर सबके) पूर्वेषास्-पूर्वजोंका; श्राप=भी; गुरु:=गु है; कालेन श्रनवच्छेदात्=क्योंकि उसका कालसे अवच्छेद नहीं है

व्याख्या—सर्गंके आदिमें उत्पन्न होनेके कारण सबका गु ब्रह्माको माना जाता है, परंतु उसका कालसे अवच्छेद है (गीत द। १७)। ईश्वर स्वयं अनादि और अन्य सबका आदि है (गीत १०। २-३); वह कालकी सीमासे सर्वथा अतीत है, वहाँत कालकी पहुँच नहीं है; क्योंकि वह कालका भी महाकाल है इसलिये वह सम्पूर्ण पूर्वजोंका भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबं पुराना और सबको शिक्षा देनेवाला है (श्वेता० ३। ४; ६।१८)॥२६

सम्बन्ध--ईश्वरकी शरणागतिका प्रकार वतलानेके लिये उसके नामका वर्णन करते हैं--

#### तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७॥

तस्य=उस ईश्वरका; वाचकः=वाचक ( नाम ); प्रणवः= प्रणव (ॐकार ) है ।

व्याख्या—नाम और नामीका सम्बन्ध अनादि और वड़ा ही घनिष्ठ है। इसी कारण शास्त्रोंमें नाम-जपकी वड़ी महिमा है (तुलसी० वाल० दोहा १८ से २७), गीत। में भी जपयज्ञको सब यज्ञोंमें श्रेष्ट वतलाया है (१०।२५), 'ॐ' उस परमेश्वरका वेदोक्त नाम होनेसे मुख्य है (गीता १७।२३; कठ० १।२।१५–१७); इस कारण यहाँ उसीका वर्णन किया गया है। इसी वर्णनसे श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि जितने भी ईश्वरके नाम हैं, उनके जपका भी माहात्म्य समक्ष लेना चाहिये॥ २७॥

सम्बन्ध-ईश्वरका नाम वतलाकर श्रव उसके प्रयोगकी विधि

तज्जपस्तदर्थभावनस् ॥ २ = ॥

गु

Ţ

त

ता

19

तज्जपः=उस '३ॐ'कारका जप (और); तद्रश्रभावनम्=उसके अर्थस्वरूप परमेश्वरका चिन्तन ( करना चाहिये )।

व्याख्या—साधकको ईश्वरके नामका जप और उसके स्वरूपका स्मरण-चिन्तन करना चाहिये । अध्र इसीको पूर्वोक्त ईश्वरप्रणियान अर्थात् ईश्वरकी भक्ति या शरणागित कहते हैं। ईश्वरकी भक्तिके

क्ष प्रश्नोपनिषद्के पाँचवें प्रश्नोत्तरमें श्रीर मांस्डूक्योपनिषद्में श्रोंकारकी उपासनाका विषय विस्तारसे समक्षाया गया है। और भी बहुत-से प्रकार हैं, परंतु जप और ध्यान सब सावनीं मुख्य होनेके कारण यहाँ सूत्रकारने केवल नाम और नामीं स्मरणरूप एक ही प्रकारका वर्णन किया है। गीतामें भी इसी तर वर्णन आया है (८।१३)। इसे उपलक्षण मानकर भगवाद्भिक्ति सभी साधनोंको ईश्वरकी प्रसन्नताके नाते निर्वीज समाधिकी सिद्धिमें हेतु समभना चाहिये अर्थात् ईश्वरकी भक्तिके सभी अङ्ग प्रत्यङ्गोंका ईश्वरप्रणिधानमें अन्तर्भाव समभना चाहिये॥ २८॥

सम्बन्ध--- श्रव ईश्वरके नाम-जप श्रोर स्वरुपचिन्तनके फलका वर्णन करते हैं---

#### ततःप्रत्यक्चेतनः।धिगमोऽप्यन्तरायामावश्च।।२९।

ततः=उक्तः साधनसे; ग्रन्तरायाभावः=विष्नोंका अभाव; च=और; प्रत्यक्चेतनाधिगमः=अन्तरात्माके स्वरूपका ज्ञान; ग्रापि=भी (हो जाता है)।

क्याख्या—अगले दो सूत्रोंमें जिन विघ्नोंका वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है, ईश्वरके भजन-स्मरणसे उनका अपने-आप नाश हो जाता है और अन्तरात्माके (द्रष्टाके स्वरूपका ज्ञान होकर कैवल्य-अवस्था भी उपलब्ध हो जाती है; अत: यह निर्वीज समाधिकी प्राप्तिका बहुत ही सुगम उपाय है ॥ २६ ॥

सम्बन्ध--पूर्वसूत्रमं जिन ग्रन्तरायोंका श्रभाव होनेकी वात कही गयी है, उनके नाम बतलाये जाते हैं--

## व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्ति-

## दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त-विचेपास्ते उन्तरायाः ॥ ३०॥

च्याधिस्त्यानसंश्यप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्ध-भूमिकत्वानवस्थितत्वानि=व्याघि,स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व—ये नौ; (जो कि) चित्तविद्योपा:=चित्तके विक्षेप हैं; ते=वे ही **ग्रन्तरायाः**=अन्तराय ( विघ्न ) हैं।

च्याख्या--योगसाधनमें लगे हुए साधकके चित्तमें विक्षेप उत्पन्न करके उसको साधनसे विचलित करनेवाले ये नी योगमार्गके विघ्न माने गये हैं।

(१) शरीर, इन्द्रियसमुदाय और चित्तमें किसी प्रकारका

रोग उत्पन्न हो जाना 'व्याघि' है।

(२) अकर्मण्यता. अर्थात् साधनोंमें प्रवृत्ति न होनेका स्वभाव 'स्त्यान' है।

(३) अपनी शक्तिमें या योगके फलमें संदेह हो जानेका

नाम 'संशय' है।

T

ने

भो

ħ

11

**a**;

T;

(४) योगसाधनोंके अनुष्टानकी अवहेलना (वेपरवाही) करते रहना 'प्रमाद' है।

(५) तमोगुणकी अधिकतासे चित्त और शरीरमें भारीपन हो जाना और उसके कारण साधनमें प्रवृत्तिका न होना 'आलस्य' है।

(६) विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग होनेसे उनमें आसक्ति

हो जानेके कारण जो चित्तमें वैराग्यका अभाव हो जाता है, उसे 'अविरति' कहते हैं।

- (७) योगके साधनोंको किसी कारणसे विपरीत सममना अर्थात् यह साधन ठीक नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना 'भ्रान्तिदर्शन' है।
- ( प्र) साधन करनेपर भी योगकी सूमिकाओंका अर्थात् साधनकी स्थितिका प्राप्त न होना-यह 'अलब्धसूमिकत्व' है; इससे साधकका उत्साह कम हो जाता है।
- ( ६ ) योगसाधनसे किसी भूमिमें वित्तको स्थिति होनेपर भी उसका न ठहरना 'अनवस्थितत्व' है।

इन नौ प्रकारके चित्तविक्षेपोंको ही अन्तराय, विघ्न और योगके प्रतिपक्षी आदि नामोंसे कहा जाता है।। ३०।।

सम्बन्ध-इनके साथ-साथ होनेवाले दूसरे विध्नोंका वर्णन करते हैं--

#### दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विच्नेप-सहभुवः ॥ ३१ ॥

दुःखदों मनस्याङ्गमेजयत्त्रश्चासप्रश्वासाः=दुःखं, दौर्मनस्य, । अङ्गमेजयत्व, श्वास और प्रश्वास—ये पाँच विघ्न; त्रिश्चेपसहभ्रवः= विक्षेपोंके साथ-साथ होनेवाले हैं।

व्याख्या--उपर्युक्त चित्तविक्षेपोंके साथ-साथ होनेवाले दूसरे बाँच विघ्न इस प्रकार हैं---

(१) दु:ख--आध्यात्मिक, आधिभौतिक और

आधिदैविक—इस तरह दु:खके प्रधानतया तीन भेद माने गये हैं। काम-क्रोधादिके कारण, व्याधि आदिके कारण या इन्द्रियोंमें किसी प्रकारकी विकलता होनेके कारण जो मन, इन्द्रिय या शरीरमें ताप या पीड़ा होती है, उसको 'आध्यात्मिक दु:ख' कहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर और अन्यान्य जीवोंके कारण होनेवाली पीड़ाका नाम 'आधिभौतिक दु:ख' है तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकम्प आदि देवी घटनासे होनेवाली पीड़ाका नाम 'आधिदैविक दु:ख' है।

Į

(२) दौर्मनस्य—इच्छाकी पूर्ति न होनेपर जो मनमें क्षोभ होता है, उसे 'दौर्मनस्य' कहते हैं।

(३) अङ्गमेजयत्व-शरीरके अङ्गोंमें कम्प होना 'अङ्ग-मेजयत्व' है।

(४) श्वास—विना इच्छाके वाहरकी वायुका भीतर प्रवेश कर जाना अर्थात् वाहरी कुम्भकमें विघ्न हो जाना 'श्वास' है।

(५) प्रश्वास—विना इच्छाके ही भीतरकी वायुका बाहर निकल जाना अर्थात् भीतरी कुम्भकमें विन्न हो जाना 'प्रश्वास' है।

ये पाँचों विक्षिप्त चित्तमें ही होते हैं, समाहित चित्तमें नहीं; इसलिये इनको 'विक्षेपसहभू' कहते हैं ॥ ३१॥

सम्बन्ध--उक्त विध्नोंको दूर करनेका दूसरा उपाय बतलाते हैं-

#### तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥

तत्प्रतिषेधार्थम्=उनको दूर करनेके लिये; एकतत्त्वाभ्यासः= एक तत्त्वका अभ्यास (करना चाहिये)।

व्याख्या—उपर्युक्त दोनों प्रकारके विघ्नोंका नाश ईश्वर-प्रक्रि धानसे तो होता ही है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतलाया गया है। भाव यह कि किसी एक वस्तुमें चित्तको स्थित करनेका बार बार प्रयत्न करनेसे भी एकाग्रता उत्पन्न होकर विघ्नोंका नाश हो जाता है; अतः यह साधन भी किया जा सकता है।। ३२।।

सम्बन्ध-चित्तके श्रन्तरालमें राग-द्वेपादि मल रहनेके कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं होता, श्रतः चित्तको निर्मेल बनानेका सुगम उपाय बतलाते हैं—

#### मैत्रीकरुणामुदितोपेचाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादन्यु ॥ ३३॥

सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्=सुखीः, दुर्खः, पुण्यात्मा और पापात्मा-ये चारों जिनके क्रमसे विषय हैं, ऐसी; मैंत्रीकरुणासुदि-तोपेचाणाम्=मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षाकी; भावनातः= भावनासे; चित्तप्रसादनम्=चित्त स्वच्छ हो जाता है।

व्याख्या—सुखी मनुष्योंमें मित्रताकी भावना करनेसे, दुखी मनुष्योंमें दयाकी भावना करनेसे, पुण्यात्मा पुरुषोंमें प्रसन्नताकी भावना करनेसे और पापियोंमें उपेक्षाकी भावना करनेसे चित्तके राग, द्वेष, घृणा, ईष्यां और क्रोध आदि मलोंका नाश होकर चित्त गुद्ध—निर्मल हो जाता है। अतः साधकको इसका अभ्यास करना चाहिये॥ ३३॥

सम्बन्ध-चित्तशुद्धिका दूसरा उपाय वतलाते हैं---

# प्रच्छद्नविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ ॥

पा

₹. हो

U

ाम

11

रि

<u></u>

=

ग्रे

ने।

ì

₹

वा=अथवा;प्राणस्य=प्राणवायुको;प्रच्छर्दनविधारणाभ्याम्= वारंबार वाहर निकालने और रोकनेके अभ्याससे भी (चित्तः निर्मल होता है )।

<del>ब्याख्या—वारंवार प्राणवायुको शरीरसे वाहर निकालनेका</del> तथा यथाशक्ति वाहर रोके रखनेका अभ्यास करनेसे मनमें निर्मलता आती है, इससे शरीरकी नाड़ियोंका भी मल नष्ट होता है ॥ ३४ ॥

सम्बन्ध-प्रसंगवश चित्तकी निर्मलताके उपाय वतलाकर भव मनको स्थिर करनेवाला अन्य साधन वतलाते हैं---

#### विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ।। ३५ ।।

विषयवती=विषयवाली; प्रवृत्तिः=प्रवृत्ति; उत्पन्ना=उत्पन्न होकर वह; बा=भी; मनसः=मनकी; स्थितिनिवन्धनी=स्थितिको वांधनेवाली हो जाती है।

<del>व्याख्या—अभ्यास करते-करते साधकको दिव्य विषयोंका</del> साक्षात् हो जाता है, उन दिव्य विषयोंका अनुभव करनेवाली वृत्तिका नाम विषयवती प्रवृत्ति है । (योग० ३ । ३६ ) ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होनेसे साधकका योगमार्गमें विश्वास और उत्साह वढ़ जाता है; इस कारण यह आत्मिचन्तनके अभ्यासमें भी मनको स्थिर करनेमें हेतु वन जाती है।। ३५॥

सम्बन्ध-इसी प्रकारका और भी उपाय वतलाते हैं-

#### विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥

वा=इसके सिवा (यदि); विशोका=शोकरहित; ज्योतिष्मती=ज्योतिष्मती प्रवृत्ति (उत्पन्न हो जाय तो वह) भी मनकी स्थिति करनेवाली होती है।

न्यारुग-अभ्यास करते-करते साधकको यदि शोकरहित प्रकाशमय प्रवृत्तिका अनुभव हो जाय तो वह भी मनको स्थिर करनेवाली होती है।। ३६॥

सम्बन्ध-अव चित्तकी स्थिरताका अन्य उपेक्ट वतलाते हैं— वीतरागविषयं वा चित्तस् ॥ ३७॥

वीतरागविषयम्=वीतरागको विषय करनेवाला; चित्तम्= चित्त; वा=भी (स्थिर हो जाता है)।

न्याख्या—जिस पुरुषके राग-द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुषको ध्येय वनाकर अभ्यास करनेवाला अर्थात् उसके विरक्त भावका मनन करनेवाला चित्त भी स्थिर हो जाता है ॥३॥॥

सम्बन्ध-श्रौर भी श्रन्य उपाय बतलाते हैं-

#### स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८॥

स्वप्नितृ ज्ञानालम्बनम् =स्वप्न और निद्राके ज्ञानका अवलम्बन करनेवाला चित्त; वा=भी (स्थिर हो सकता है)। व्याख्या—स्वप्नमें कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जैसे अपने

इष्टदेवका दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिन्तन करनेसे मन स्थिर हो जाता है तथा गाढ़ निद्रामें केवल चित्तकी वृत्तियोंके अभावका ही ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थकी प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार समस्त वृत्तियोंका वाघ करके वृत्तियोंके अभावके ज्ञानका अवलम्बन करनेसे अर्थात् उसीको लक्ष्य वनाकर अभ्यास करनेसे भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है। जिस कालमें तमोगुणका आविर्भाव होता है, उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिये। जिस समय चित्त और इन्द्रियोंमें सत्त्वगुण वढ़ा हुआ हो, उस समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है॥ ३८॥

सम्बन्ध-मनुष्योंकी रुचि भिन्न-भिन्न होती है, ग्रतः ग्रव सर्वसाधारणके उपयोगी साधनका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं—

#### यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३९ ॥

यथाभिमतध्यानात्=जिसको जो अभिमत हो, उसके ध्यानसे; वा=भी (मन स्थिर हो जाता है)।

न्याख्या—उपर्युक्त साधनोंमेंसे कोई साधन किसी साधकके अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करना चाहिये। अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करनेसे मन स्थिर हो जाता है ॥ ३६॥

सम्बन्ध-चित्तकी स्थिरताके उपाय बतलाकर श्रव यह बतलाते हैं कि चित्तमें जब स्थिर होनेकी योग्यता परिपक्क हो जाती है, तब उसकी कैसी स्थिति होती है—

#### परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः॥ ४०॥

(उस समय) अस्य=इसका; परमाणुपरममहत्त्वान्तः= परमाणुसे लेकर परम महत्त्वतक; वशीकारः=वशीकार (हो जाता है)।

ब्याख्या—अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त भलीभाँति स्थितिकी योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय साधक अपने चित्त-को सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थसे लेकर बहे-से-बड़े महान् पदार्थंतक चाहे जहाँ, चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्त-पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्तमें स्थिर होनेकी योग्यता परिपक्व हो जानेकी पहचान भी यही है (गीता० ६। १६)॥ ४०॥

सम्बन्ध-पहले बतलाये हुए उपायोंसे जब साधिकका श्रपने चित्तपर श्रिधकार हो जाता है श्रीर चित्त श्रत्यन्त निर्मल होकर उसमें समाधिकी योग्यता श्रा जाती है, उसके बाद किस प्रकार कमसे सम्प्रज्ञात निर्वीज समाधि सिद्ध होती है, उसका वर्णन श्रारम्भ करते हैं—

#### चीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्त्रहीतृत्रहणत्राह्य षु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४१॥

त्तीणवृत्तेः=जिसकी समस्त वाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे; मणेः इव अभिजातस्य=स्फिटकमणिकी भाँति निर्मल चित्तका अहीत्यहणग्राह्येषु=जो ग्रहीता (पुरुष), ग्रहण (अन्तःकरण और इन्द्रियाँ) तथा ग्राह्य (पञ्चभूत और विषयों) में; तत्स्थतदञ्जनता=

स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना है, यही; समापत्तः= सम्प्रज्ञात समाधि है।

ब्याख्या—पूर्वोक्त अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त स्वच्छ स्फटिकमणिकी भाँति अति निर्मल हो जाता है, जब उसकी ध्येयसे अतिरिक्त बाह्य बृत्तियाँ शान्त हा जाती हैं, उस समय साधक इन्द्रियोंके स्थूल या सूक्ष्म विषयोंको (योग० ३।४४) या अन्त:-करण और इन्द्रियोंको (योग० ३।४७) अथवा बुद्धिस्थ पुरुपको (योग० ३।४६)—जिस किसी भी ध्येयको लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्तको लगाता है तो वह चित्त उस ध्येय बस्तुमें स्थित होकर तदाकार हो जाता है। इसीको सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं; क्योंकि इस समाधिमें साधकको ध्येय वस्तुके स्वरूपका भली प्रकार ज्ञान हो जाता है, उसके विषयमें किसी प्रकारका संशय या भ्रम नहीं रहता।

सूत्रकारने अगले सूत्रोंमें न तो आनन्दानुगत समाधिकी चर्चा की है, न ग्रहण या इन्द्रियानुगतकी और न अस्मिता या पुरुषानुगत-की, इस कारण यद्यपि यह विषय स्पष्ट नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विषयकी हद अलिङ्गपर्यन्त वतला दी, इससे मन, इन्द्रियाँ और अस्मिताका उसीमें अन्तर्भाव माना जा सकता है। सम्भव है, इसीसे उन्होंने इन्द्रियानुगत और अस्मितानुगत समाधिके भेदोंका

क इसी समाधिका दर्णन पहले सतरहवें सूत्रमें भी आया है, वहाँ वितर्क, विचार, श्रानन्द और अस्मिता—इन चारोंके सम्बन्धसे होनेवाले योगको सम्प्रज्ञात बतलाया है।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अलग वर्णंन न किया हो; क्योंकि तीसरे पादके ४४ वें, ४७वें और ४६वें सूत्रमें जहाँ ग्राह्मविषयक, ग्रहणविषयक और ग्रहीतृविषयक संयमका फल बताया है, वहाँ ग्राह्मके सूक्ष्मरूपमें तन्मात्राओंको और ग्रहणके सूक्ष्मरूपमें अस्मिताको ले लिया है। आनन्द भी मनका ग्राह्म विषय होनेके कारण इसको भी सूक्ष्म ग्राह्मविषयक समाविके ही अन्तर्गंत माना जा सकता है।

अतः यहाँ यह मानना उचित मालूम होता है कि आकाशाहि पद्ध महाभूत और उनका कार्य तो रथूल ग्राह्म विषय है तथा तन्मात्रा और उनका सूक्ष्म कार्य सूक्ष्म ग्राह्म विषय है। इन्द्रियां और अन्तःकरण ग्रहणविषयक समाधिक अन्तर्गत हैं, वे ग्राह्म विषयक समाधिमें तो नहीं आते; परंतु सूक्ष्म विषयकी हद अलिङ्ग पर्यन्त बतला देनेसे ग्रहणविषयक समाधिका भी विचारानुक समाधिमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार आनन्द नाम आह्नादका है। यह प्रकृति और पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला

क कुछ टीकाकारोंका कहना है कि वितर्क और विचारके स्थानपर तो यहाँ 'ग्राह्म' शब्द है, आनन्दकी जगह 'ग्रह्मा' शब्द है और अस्मिताकी जगह 'ग्रहीता' शब्द है। दोनों स्थलोंके वर्णनकी एकता करनेके लिये जन लोगोंने उस सूत्रकी टीकामें आनन्दका अर्थ इन्द्रियाँ किया है और इस सूत्रमें 'ग्रहीता' का अर्थ अस्मिता किया है; किंतु व्यासमाध्यमें ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने वहाँ आनन्दका अर्थ आह्लाद और यहाँ 'ग्रहीता' का अर्थ साधारण पुरुष और मुक्त पुरुष—इस प्रकार किया है।

ग्रीर मनके द्वारा ग्राह्य है। ग्रतः वह सूक्ष्म विषयके अन्तर्गंत आ जानेके कारण उसका ग्राह्य समाधिमें अन्तर्भाव है। एवं यहाँ जो ग्रहीवृविषयक समाधि वतायी गयी है, वह भी तीसरे पादके पैंतीसवें सूत्रके अनुसार प्रकृति-पुरुषके संयोग-कालमें ही पुरुषके स्वरूपमें की जाती है। अतः वह अस्मितानुगत समाधि है, यह समभना चाहिये; क्योंकि उसका फल उसी सूत्रमें पुरुषका ज्ञान वतलाया गया है।। ४१॥

सम्बन्ध—सामान्यरूपसे सम्प्रज्ञात समाधिका स्वरूप वतला दिया, ग्रव इसके भेदोंका वर्णन करते हैं--

#### तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितकी समापत्तिः ॥ ४२ ॥

तत्र=उनमें; शब्दार्थज्ञानविकरपै:=शब्द, अर्थ और ज्ञान-इन तीनोंके विकल्पोंसे; संकीर्णा=संकीर्ण-मिली हुई; समापत्ति:= समाधि; सवितकी = सवितकं है।

ब्याख्या—ग्राह्य यानी मन और इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण करनेमें आनेवाले पदार्थं दो प्रकारके होतें हैं—(१) स्थूल, (२) सूक्ष्म। इनमेंसे किसी एक स्थूल पदार्थंको लक्ष्य वनाकर उसके स्वरूपको जाननेके लिये जब योगी अपने चित्तको उसमें लगाता है, तब पहले-पहल होनेवाले ग्रनुभवमें उस वस्तुके नाम, रूप और ज्ञानके विकल्पोंका मिश्रण रहता है। ग्रर्थात् उसके स्वरूपके साथ-साथ उसके नाम ग्रौर प्रतीतिकी भी चित्तमें स्फुरएा रहती

पार्व क्रिकेट इक्का Math Collection. Digitized by eGangotri

है। ग्रतः इस समाधिको सवितर्कं समाधि कहते हैं। इसीका इ दूसरा नाम सविकल्प योग भी है।। ४२।।

सम्बन्ध-इसके बाद-

#### स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितको ॥ ४३ ॥

स्मृतिपरिशुद्धौ=(शब्द और प्रतीतिकी) स्मृतिके भलीमाँहि लुप्त हो जानेपर; स्वरूपशून्या=ग्रपने रूपसे शून्य हुईके; इवः सद्दश; श्रथमात्रनिर्भासा=केवल ध्येयमात्रके स्वरूपको प्रत्यक्ष करानेवाली (चित्तकी स्थिति ही); निर्मितका=निर्वितकं समाधि है।

ब्याख्या—पहले बतलायी हुई स्थितिके बाद जब साधको चित्तमें ध्येय वस्तुके नामकी स्मृति लुप्त हो जाती है ग्रौर उसको विषय करनेवाली चित्तवृतिका भी स्मरण नहीं रहता, तब ग्रपने (चित्तके) स्वरूपका भी भान न रहनेके कारण उसके स्वरूपके ग्रभावकी-सी स्थिति हो जाती है, उस समय सब प्रकारके विकल्पोंका अभाव हो जानेके कारण केवल ध्येय पदार्थंके साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येयको प्रकाशित करता है, उस अवस्थाका नाम 'निवितक' समाधि है। इसमें शब्द और प्रतीतिका कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इसे 'निविकल्प' समाधि भी कहते हैं॥ ४३॥

सम्बन्ध-इस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थीमें होनेवाली सम्प्रज्ञात

समाधिका भेद वतलाकर श्रव सूक्ष्म ध्येयमें होनेवाली सम्प्रज्ञात समाधिके भेद वतलाते हैं—

#### एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूरुम-विषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥

एतया एव=इसीसे (पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्ककें वर्णनसे ही); सूक्ष्मिविएया = सूक्ष्म पदार्थोंमें की जानेवाली; सविचारा=सविचार (और); निर्विचारा=निर्विचार समाधिका; च = भी; व्याख्याता = वर्णन किया गया।

च्याख्या—जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों की जानेवाली समाधिके दो भेद हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म ध्येय पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाली समाधिके भी दो भेद समभ लेने चाहिये अर्थात् जव किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थंके स्वरूपका यथार्थं स्वरूप जाननेके लिये उसमें चित्तको स्थिर किया जाता है, तब पहले उसके नाम, रूप और ज्ञानके विकल्पोंसे मिला हुआ अनुभव होता है, वह स्थिति सविचार समाधि है; और उसके वाद जब नामका और ज्ञानका अर्थात् चित्तके निज स्वरूपका भी विस्मरण होकर केवल ध्येय पदार्थंका ही अनुभव होता है, वह स्थिति निविचार समाधि है॥ ४४॥

सम्बन्ध-श्रव सूक्ष्म पदार्थीमं किन-किनकी गणना है, यह स्पष्ट करते हैं-

सूच्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसान्य भिष्राप्त VISHWARADI

 चर्नतथा; स्र्मिनिषयत्वम्=स्व्मिविषयता; अतिङ्गपर्यः वसानम्=प्रकृतिपर्यन्त है।

ब्याख्या-पृथ्वीका सूक्ष्म विषय गन्धतन्मात्रा, जलका सा तन्मात्रा, तेजका रूपतन्मात्रा, वायुका स्पर्शतन्मात्रा और आकार व का शब्दतन्मात्रा है एवं उन सबका और मनसहित इन्द्रियोंका सूक्ष्म विषय अहंकार, अहंकारका महत्तत्त्व और महत्तत्त्वका सूक्ष विषय यानी कारण प्रकृति है। उससे आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है; वही सूक्ष्मताकी अविध है। अतः प्रकृतिपर्योत्त किसी भी सूक्ष्म पदार्थको लक्ष्य वनाकर उसमें की हुई समाधिको सविचार और निर्विचार समाधिके अन्तर्गत समक देना चाहिये। यद्याप पुरुष प्रकृतिसे भी सूक्ष्म है, पर वह दृश्य पदार्थोंमें नहीं है, अतः तद्विपयक समाधि इसमें नहीं आनी चाहिये; तथापि ग्रहीतृविपयक समाधि बुद्धिमें प्रतिविम्बित पुरुषमें की जाती है (योग० ३। ३५)। अतः उसको निर्विचार समाधिके अन्तर्गत मान लेनेमें कोई आपित मालूम नहीं होती। क्योंकि कठोपनिषद् (१।३।१०) में जीवात्मासे प्रकृतिको 'पर' कहा गया है।

इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म विषयकी सीमा प्रकृतिपर्यंन्त बतला देनेके कारण मन, इन्द्रियाँ तथा आनन्द और अस्मिताका उसमें अन्तर्भाव प्रतीत होता है; फिर सतरहवें सूत्रमें कहे हुए आनन्द और अस्मिताको और इकतालीसवें सूत्रमें ग्रहण नामसे कहे हुए मन और इन्द्रियोंको और ग्रहीता नामसे कहे हुए प्रकृतिस्थ पुरुषको टोकाकारोंने 'विचार' शब्दवाच्य सूक्ष्म विषयसे अलग कैसे कहा और सूत्रकारोंने तद्विषयक समाधिके भेदोंका वर्णन क्यों नहीं किया, यह विचारणीय है ॥ ४५ ॥

सम्बन्ध—इकतालीसवें सूत्रसे पेंतालीसवें तक सम्प्रज्ञात समाधि-का भेद बतलाकर अब उन सब प्रकारकी समाधियोंका सहेतुक दूसरा नाम बतलाते हैं—

#### ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥

ता एव=वे सव-की-सव ही; स्वीज:=सवीज; समाधि:= समाधि हैं।

ब्याख्या-निर्वितकं और निर्विचार समाधियाँ निर्विकल्प होनेपर भी निर्वीज नहीं हैं, ये सव-की-सब सबीज समाधि ही हैं; क्योंकि इनमें बीजरूपसे किसी-न-किसी ध्येय पदार्थको विषय करनेवाली चित्तवृत्तिका अस्तित्व-सा रहता है। अतः सम्पूर्ण वृत्तियोंका पूर्णतया निरोध न होनेके कारण इन समाधियोंमें पुरुषको कैवल्य-अवस्थाका लाभ नहीं होता॥ ४६॥

सम्बन्ध—उक्त चार प्रकारकी समाधियोंमेंसे निर्विचार समाधि ही सबसे श्रेष्ट है, यह प्रतिपादन करनेके लिये उसकी विशेष श्रवस्थाका फलसहित वर्णन करते हैं—

#### निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥

निविचारवैशारदो=निर्विचार समाधि अत्यन्त निर्मल होनेपर (योगीको); अध्यात्मप्रसादः=अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होता है। व्याख्या—निर्विचार समाधिके अभ्याससे जब योगीके चित्तकी

स्थित सर्वथा परिपक्व हो जाती है, उसकी समाधि-स्थितिमें किने प्रकारका किंचिन्मात्र भी दोष नहीं रहता, (योग०१।४०) ज समय योगीकी बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ—निर्मंल हो जाती है (योगः ३।५)।।४७॥

सम्बन्ध-श्रतः---

#### ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ १८ ॥

तत्र=उस समय (योगीकी); प्रज्ञा=बुद्धि; ऋतम्भराः ऋतम्भरा होती है।

ज्याख्या—उस अवस्थामें योगीकी बुद्धि वस्तुके सत्य (असली) स्वरूपको ग्रहण करनेवाली होती है; उसमें संराध्न और भ्रमक लेश भी नहीं रहता ॥ ४८ ॥

सम्बन्ध-उक्त ऋतम्भरा प्रज्ञाकी विशेषताका वर्णन करते हैं---

# श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ॥ ४९ ॥

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम्=श्रवण और अनुमानसे होनेवाली बुद्धि-की अपेक्षा; श्रन्यविषया=इस बुद्धिका विषय भिन्न है; विश्रोण-र्थत्वात्=क्योंकि यह विशेष अर्थवाली है।

व्याख्या—वेद, शास्त्र और आप्त पुरुषके वचनोंसे वस्तुका सामान्य ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार अनुमान-से भी साधारण ज्ञान ही होता है। बहुत-से सूक्ष्म पदार्थोंमें तो अनुमानकी पहुँच ही नहीं है। अतः वेद-शास्त्रोंमें किसी वस्तुके

स्वरूपका वर्णन सुननेसे जो तद्विषयक निश्चय होता है, वह श्रुतबुद्धि है; इसी प्रकार अनुमान (युक्ति) प्रमाणसे जो वस्तुके स्वरूपका
निश्चय होता है, वह अनुमानबुद्धि है। ये दोनों प्रकारकी बुद्धिवृत्तियाँ वस्तुके स्वरूपको सामान्यरूपसे ही विषय करती हैं, उसके
अङ्ग-प्रत्यङ्गोंसहित उसका पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं होता; किंतु ऋतम्भरा प्रज्ञासे वस्तुके स्वरूपका यथार्थं और पूर्ण (अङ्ग-प्रत्यङ्गोंसहित ) ज्ञान हो जाता है। अतः यह उन दोनों प्रकारकी
बुद्धियोंसे भिन्न और अत्यन्त श्रेष्ट है॥ ४६॥

सम्बन्ध-इस ऋतम्भरा प्रज्ञाका और भी महत्त्व बतलाते हैं---

## तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥५०॥

तजः = उससे उत्पन्न होनेवाला; संस्कारः = संस्कार; अन्य-संस्कारप्रतिवन्धी = दूसरे संस्कारोंका बाध करनेवाला होता है।

क्याख्या—मनुष्य जिस किसी भी वस्तुका अनुभव करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सबके संस्कार अन्तःकरणमें इकट्टे हुए रहते हैं, इन्हींको योगशास्त्रमें कर्माशय (योग०२।१२) के नामसे कहा है। ये ही मनुष्यको संसारचक्रमें भटकानेवाले मुख्य कारण हैं (योग०२।१३); इनके नाशसे ही मनुष्य मुक्तिलाभ कर सकता है। अतः उक्त बुद्धिका महत्त्व प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धिके प्रकट होनेपर जब मनुष्यको प्रकृतिके यथार्थं रूपका भान हो जाता है; तब उसका प्रकृतिमें और उसके कार्योंमें स्वभावसे ही वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्य के संस्कार पूर्व इकट्ठे हुए सब प्रकारके रागद्धे पमय संस्कारोंका नाश कर डालते हैं (योग० २। २६; ३। ४६-५०), इससे योग शीघ्र ही मुक्तावस्थाके समीप पहुँच जाता है।। ५०॥

सम्बन्ध-श्रव निर्वीज समाधिरूप कैवल्य-श्रवस्थाका वर्णन करते हुए इस पादकी समाप्ति करते हैं---

## तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीजः समाधिः ॥ ५१ ॥

तस्य=उसका; श्रापि=भी; निरोशे हिनरोध हो जानेपर; सर्वनिरोधात्=सवका निरोध हो जानेके कारण; निर्वीजः=निर्वीज; समाधि:=समाधि (हो जाती है)।

न्न

व्याख्या-जव ऋतम्भरा प्रज्ञाजनित संस्कारके प्रभावसे अन्य सव प्रकारके संस्कारोंका अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न संस्कारोंमें भी आसक्ति न रहनेके कारण उनका भी निरोध हो जाता है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारोंका निरोध अपने-आप हो जाता है। अतः संसारके वीजका सवंथा अभाव हो जानेसे इस अवस्थाका नाम निर्वीज समाधि है। इसीको कैवल्य-अवस्था भी कहते हैं (योग० ३। ५०)॥ ५१॥ ή

ति

ľ;

T

p & to a to 52 in Factor by

#### साधनपाद-श

सम्बन्ध—पहले पादमें योगका स्वरूप, उसके भेद श्रीर उसके फलका संक्षेपमें वर्णन किया गया। साथ ही उसके उपायभूत श्रभ्यास श्रीर वैराग्यका तथा ईश्वरप्रियान श्रादि दूसरे साधनोंका भी वर्णन किया गया, किंतु उसमें वतलायी हुई रीतिसे निवींज समाधि वहीं साधक प्राप्त कर सकता है, जिसका श्रन्तःकरण स्वभावसे ही शुद्ध है एवं जो योगसाधनामें तत्पर है। श्रतः श्रव साधारण साधकोंके लिये क्रमशः श्रन्तःकरणकी शुद्धिपूर्वक निवींज समाधि प्राप्त करनेका उपाय वतलानेके लिये साधनपाद नामक दूसरे पादका श्रारम्भ किया जाता है—

## तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १॥

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि=तप, स्वाध्याय और ईश्वर-वारणागति-ये तीनों; क्रियायोगः = क्रियायोग हैं।

ब्याख्या—(१) तप-अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यताके अनुसार स्वधर्मका पालन करना और उसके पालनमें जो शारीरिक या मानसिक अधिक-से-अधिक कष्ट प्राप्त हो, उसे सहर्ष सहन करना—इसका नाम 'तप' है। व्रत, उपवास आदि भी इसीमें आ जाते हैं। निष्कामभावसे इस तपका पालन करनेसे मनुष्यका

क

क्षी

स

3

अन्तः करण अनायास ही गुद्ध हो जाता है; यह गीतोक्त कर्मयोगः ही अङ्ग है।

- (२) स्वाध्याय-जिनसे अपने कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध है सके, ऐसे वेद, शास्त्र, महापुरुषोंके लेख आदिका पठन-पाठन औ भगवान्के ॐकार आदि किसी नामका या गायत्रीका और किहं भी इष्टदेवताके मन्त्रका जप करना 'स्वाध्याय' है। इसके सिवा अपने जीवनके अध्ययनका नाम भी स्वाध्याय है, अतः साधकको प्रात्विवेकके द्वारा अपने दोषोंको खोजकर निकालते रहना चाहिये।
- (३) ईश्वर-प्रणिधान-ईश्वरके शरणापन्न हो जानेका नार 'ईश्वर-प्रणिधान' है। उसके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदिका श्रवण, कीतंन और मनन कुरना, समस्त कर्मोंको भगवान् के समर्पण कर देना, अपनेको भगवान्के हाथका यन्त्र वनाकर जिस् प्रकार वह नचावे, वैसे ही नाचना, उसकी आज्ञाका पालन करना उसीमें अनन्य प्रेम करना-ये सभी ईश्वर-प्रणिधानके अङ्ग हैं।

यद्यपि तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान—ये तीनों ही यम, नियम आदि योगके अङ्गोंमें नियमोंके अन्तर्गत आ जाते हैं तथापि इन तीनों साधनोंका विशेष महत्त्व और इनकी सुगमता-दिखलानेके लिये पहले क्रियायोगके नामसे इनका अलग वर्णन किया गया है।। १।।

सम्बन्ध-उपयु क कियायोगका फल बतलाते हैं--

## समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्र ॥ २॥

समाधिभावनार्थः = (यह क्रियायोग ) समाधिकी सिद्धि करनेवाला; च=और; क्लेशतन्करणार्थः = अविद्यादि क्लेशोंको क्षीण करनेवाला है।

व्याख्या—उपर्युक्त क्रियायोग अविद्यादि दोषोंको क्षीण करनेवाला और समाधिको सिद्धि करनेवाला हैं अर्थात् इसके साधनसे साधकके अविद्यादि क्लेशोंका क्षय होकर उसको कैंवल्य-अवस्थातक समाधिको प्राप्ति हो सकती है ॥ २॥

á

Ė

ī

ī

Te

1

ŧ

I

**મ**,

पि

ता-नि सम्बन्ध—दूसरे सूत्रमें क्रियायोगका फल समाधिसिद्धि ग्रोर क्लेशोंका चय वतल।या गया, उनमेंसे समाधिके लच्छा ग्रोर फलका वर्णन तो पहले पादमें हो चुका, परन्तु क्लेग कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, वे किस-किस ग्रवस्थामें रहते हैं, उनका चय कैसे होता है ग्रोर उनका नाश क्यों करना चाहिये—इन सब वातोंका वर्णन नहीं हुग्रा। ग्रतः प्रसङ्गानुसार इस प्रकरणका ग्रारम्भ करते हैं—

# अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः ॥३॥

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः=अविद्या, अस्मिता, राग, दे व और अभिनिवेश (ये पाँचों); क्लेशाः = वलेश हैं।

ज्याख्या—ये अविद्यादि पाँचों ही जीवमात्रको संसारचक्रमें घुमानेवाले महादु:खदायक हैं, इस कारण सूत्रकारने इनका नाम 'क्लेश' रवखा है।

कितने ही टीकाकारोंका तो कहना है कि ये पाँचों क्लेश ही पाँच

प्रकारका विपर्ययज्ञान है। कुछ इनमेंसे केवल अविद्या और विपर्यं। कह वृत्तिकी ही एकता करते हैं; किंतु ये दोनों वातें ही युक्तिसङ्ग नहीं मालूम होतीं; वयोंकि प्रमाणवृत्तिमें विपर्ययवृत्तिका अभाव है पर अविद्यादि पाँचों क्लेश वहाँ भी विद्यमान रहते हैं। ऋतम्भर प्रज्ञामें विपर्ययका लेश भी नहीं स्वीकार किया जा सकता, परं जिस अविद्यारूप बलेशको द्रष्टा और दृश्यके संयोगका हेतु मान गया है, वह तो वहाँ भी रहता ही है, अन्यथा संयोगके अभावरे हे<mark>यका नाश होकर साधकको उसी क्षण कैवल्य-अवस्थाकी प्राह</mark>ि हो जानी चाहिये थी। इसके सिवा एक बात और भी है। इस ग्रन्थमें कैवल्य-स्थितिको प्राप्त सिद्ध योगीके कर्म अशुक्ल और अकृष्ण अर्थात् पुण्य-पापके संस्कारोंसे रहित माने गये हैं (योगः ४। ७), इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन्युक्त योगीद्वारा भी कर अवश्य किये जाते हैं। तब यह भी मानना पड़ेगा कि व्युत्थान अवस्थामें जब वह कर्म करता है तो विपर्यय वृत्तिका प्रादुर्भाव भी स्वाभाविक होता है; क्योंकि पाँचों ही वृत्तियाँ चित्तका धर्म है और व्युत्थान अवस्थामें चित्त विद्यमान रहता है, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। किंतु जीवन्मुक्त योगीमें अविद्या भी रहती है, यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि अविद्या वर्तमान है तो वह जीवन्मुक्त ही कैसा ? इसी तरह और भी वहुत-से कारण हैं (देखिये योग० १। द की टीका), जिनसे विपर्यंय और अविद्याकी एकता माननेमें सिद्धान्तकी हानि होती है। अतः विद्वान् सज्जनोंको इसपर विचार करना चाहिये॥ ३॥

एर

सम्बन्ध-यब क्लेशोंकी श्रवस्थाके भेद वत्त्वाते हुए यह बात

कहते हैं कि इन सबका मूल कारण श्रविद्यारूप क्लेश है-

H

17

[e

H

न

मं

₹

5,

#### अविद्या चेत्रभुत्तरेषां प्रसुप्ततनु-विच्छिन्नोदाराणाम् ॥ ४ ॥

प्रसुप्ततनु विच्छिकोद्।राणाम्=जो प्रसुप्त, तनु, विच्छित्र और उदार—( इस प्रकार चार ) अवस्थाओं में ( वर्तमान ) रहनेवाले हैं एवं; उत्तरेपाम्=जिनका वर्णन (तीसरे सूत्रमें ) अविद्याके वाद किया गया है, उन (अस्मितादि चारों क्लेशों) का; क्षेत्रम् = कारण; अविद्या = अविद्या है।

व्याख्या—(१) प्रसुप्त—चित्तमें विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्यं नहीं करता, उस समय उसे 'प्रसुप्त' कहा जाता है। प्रलयकाल और सुषुप्तिमें चारों ही क्लेशोंकी प्रसुप्त अवस्था रहती है।

(२) तनु—क्लेशोंमें जो कार्य करनेकी शक्ति है, उसका जव योगके साधनोंद्वारा ह्रास कर दिया जाता है, तव वे हीनशक्तिवाले क्लेश 'तनु' कहलाते हैं। देखनेमें भी आता है कि ये रागद्वेषादि क्लेश साधारण मनुष्योंकी भाँति साधकोंपर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते अर्थात् साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा साधकोपर उनका प्रभाव वहुत कम पड़ता है।

(३) विच्छिन्न-जब कोई क्लेश उदार होता है, उस समय दूसरा वलेश दव जाता है, वह उसकी 'विच्छिन्नावस्था' है, जैसे रागकी उदार अवस्थाके क्षणमें द्वेष दव जाता है और द्वेषकी उदार अवस्थाके क्षणमें राग दवा रहता है।

(४) उदार—जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतया क रहा हो, उस समय वही 'उदार' कहलाता है।

उपर्युक्त पाँच क्लेशोंमेंसे अस्मितादि चार क्लेशोंके ही प्रसुप्ता चार अवस्था-भेद बतलाये गये हैं, अविद्याके नहीं; क्योंकि वह क चारोंकी कारण है, उसके नाशसे सबका सदाके लिये समूल ना है हो जाता है ॥ ४॥

सम्बन्ध-प्रव ग्रविद्याका स्वरूप वतलाते हैं-

#### अनित्याश्चिद्धःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म ख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥

अन्

इर

अ

হা

श्रानित्याश्राचिदुःखानात्मसु=अनित्य, अपवित्र, दुःख औ अनात्मामें; नित्यशुचिसुखात्मख्यातिः;्वितत्य, पवित्र, सुख औ आत्मभावकी अनुस्ति; श्रविद्या='अविद्या' है।

व्याख्या—इस लोक और परलोकके समस्त भोग और भोगोंक आयतन यह मनुष्य-शरीर भी अनित्य है, इस बातको प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा समभकर भी जिसके प्रभावसे मनुष्य उनमें नित्यत्वबुद्धि करके राग-द्वेषादि कर लेता है, यह अनित्यमें नित्यकी ग्रनुभूतिस्थ अविद्या है।

इसी प्रकार हाड़, मांस, मज्जा आदि अपवित्र धातुओं के समुदायरूप अपने और स्त्री आदिके शरीरों को प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा अपवित्र समभते हुए भी जिसके कारण मनुष्य अपने शरीरमें पिवत्रताका अभिमान करता है और स्त्री-पुत्र आदिके शरीरोंसे पिवत्रको अनुसूतिरूप अविद्या है।

वैसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा विचार करनेपर सभी भोग दु:खरूप हैं—यह वात विचारशील साधककी समभमें आ जाती है (योग०२।१५)। इसपर भी मनुष्य उन भोगोंको सुखदायक समभक्तर उनके भोगनेमें प्रवृत्त हुआ रहता है, यही दु:खमें सुखकी अनुभूतिरूप अविद्या है।

यद्यपि यह वात थोड़ा-सा विचार करते ही समभमें आ जाती है कि जड शरीर आत्मा नहीं है तथापि मनुष्य इसीको अपना स्वरूप माने रहता है, 'आत्मा इससे सर्वथा असङ्ग और चेतन है'— इस वातका अनुभव नहीं कर सकता, इसका नाम अनात्मामें आत्मभावकी अनुभूतिरूप अविद्या है।

प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणसे वस्तुस्थितिका सामान्य ज्ञान हो जानेपर विपयंयवृत्ति नहीं रहती, तो भी अविद्याका नाश नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है कि चित्तकी विपयंयवृत्तिका नाम अविद्या नहीं है ॥ ५॥

सम्बन्ध-श्रव श्रस्मिताका स्वरूप वतलाते हैं-

ति

和

दि

है।

q

# हरदर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥

हउद्श्रीनशक्तयोः = हक्-शक्ति और दर्शनशक्ति इन दोनोंका; एकात्मता इव = एकरूप-सा हो जाना; स्रास्मिता='अस्मिता' है। ज्याख्या—हक्-शक्ति अर्थात् द्रष्टा पुरुष और दर्शन-शक्ति अर्थात् बुद्धि—ये दोनों सर्वथा भिन्न और विलक्षण हैं। द्रष्टा के हैं और बुद्धि जड है। इनकी एकता हो ही नहीं सकती। तथा अविद्याके कारण दोनोंकी एकता-सी हो रही है (योग०२।२४) इसीको द्रष्टा और दृश्यका संयोग कहते हैं। यही प्रकृति के द्रष्ट पुरुषके स्वरूपकी उपलिब्धका हेतु माना गया है (योग०२।२३ इस संयोगके रहते हुए भी पुरुष और बुद्धिका भिन्न-भिन्न स्वरू दुःष विचारके द्वारा और सम्प्रज्ञात समाधिक द्वारा समभमें तो आह उस है; परंतु जवतक निर्वीज समाधिद्वारा अविद्याका सर्वथाना के नहीं कर दिया जाता, तवतक संयोगका अभाव नहीं होता।इ कारण इनके बुद्ध स्वरूपका अनुभव नहीं होता (योग०३।३४) स्व अतः साधकको चाहिये कि तत्परतासे उत्साहपूर्वक योगसाधक लगकर शीघ्र ही अविद्याके नाशद्वारा संयोगक्ष्य अस्मिता नाम क्लेशका नाश कर दे और कैवल्य-स्थितिको प्राप्त कर ले॥६॥

सम्बन्ध-श्रव राग नामक क्लेशका स्वरूप वतलाते हैं-

पु

#### सुखानुशयी रागः ॥ ७ ॥

सुखानुशयी = सुखकी प्रतीतिके पीछे रहनेवाला वलेश रागः='राग' है।

क्याख्या—प्रकृतिस्थ जीवको जब कभी जिस किसी अनुकृष्ण पदार्थमें सुखकी प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसमें निमित्तोंमें उसकी आसक्ति (प्रीति) हो जाती है, उसीको 'राग कहते हैं। अतः इस राग नामक क्लेशको सुखकी प्रतीतिके साथ साथ रहनेवाला कहा गया है।। ७।।

सम्बन्ध-ग्रव द्वेष नामक क्लेशका स्वरूप बतलाते हैं-

#### दुःखानुशयी द्रेषः ॥ = ॥

दुःखातुशयी = दुःखकी प्रतीतिके पीछे रहनेवाला क्लेश;

च्याख्या—मनुष्यको जव कभी जिस किसी प्रतिक्तल पदार्थमें इ. दु: खकी प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तोंमें उसका द्वेष हो जाता है; अतः यह द्वेषरूप क्लेश दु: खकी प्रतीति-क पीछे यानी साथ-साथ रहनेवाला है।। द।।

सम्बन्ध-अब अभिनिवेश नामक क्लेशका स्वरूप बतलाते हैं-

# स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः॥९॥

न

H

য

गं

स्वरसवाही = जो परम्परागत स्वभावसे चला आ रहा है एवं; विदुपः अपि तथारूढः = जो सूढोंकी भाँति विवेकशील पुरुषोंमें भी विद्यमान देखा जाता है, वह (मरणभयरूप क्लेश); अभिनिवेशः = 'अभिनिवेश' है।

व्याख्या—यह मरणभयरूप क्लेश सभी प्राणियोंमें अनादि-कालसे स्वामाविक है; अता कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं न रहूँ, सभी अपनी विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे-से-छोटा कीट भी मरणसे डरकर अपनी रक्षाका उपाय करता है। (इससे पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है; क्योंकि यदि मरण-दुःख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो उसका भय कैसे होता?) यह मरणभय जीवोंके अन्तःकरणमें इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्खके जैसा ही विवेकशीलपर भी इसका प्रभाव पड़ता है; इसीलिये इसका नाम 'अभिनिवेश' अर्थात् 'अत्यन्त गहराईमें प्रविद् रक्खा गया है।। १।।

सम्बन्ध—इन पाँच प्रकारके क्लेशोंको तनु ग्रर्थात् स्क्ष्म क देनेका उपाय—'क्रियायोग' पहले बतला चुके। क्रियायोगके हा स्क्ष्म किये हुए क्लेशोंका नाश किस उपायसे करना चाहिये, र

## ते प्रतिप्रसवहेयाः सूच्याः ॥ १०॥

ते = वे; स्रक्ष्माः = सूक्ष्मावस्थाको प्राप्त (क्लेश ); श्रतिप्रसा हैयाः = चित्तको अपने कारणमें विलीन करनेके साधनकारा ना करने योग्य हैं।

न्याख्या—क्रियायोग या ध्यानयोगद्वारा सूक्ष्म किये हुए क्लेशोंक नाश निर्वीज समाधिके द्वारा चित्तको उसके कारणमें विलीन कर्स करना चाहिये, क्योंकि क्रियायोग या ध्यानद्वारा क्षीण कर वि जानेपर भी जो लेशमात्र क्लेश शेष रह जाते हैं, उनका नाश द्रष्ट और दृश्यके संयोगका अभाव होनेपर ही होता है, उसके पहले क्लेशोंका सर्वथा नाश नहीं होता, यह भाव है ॥ १० ॥

सम्बन्ध — श्रव क्लेशोंको चीगा करनेका क्रियायोगसे श्रातिति दूसरा साधन बतलाते हैं --

#### ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ ११ ॥

तद्वृत्तयः = उन क्लेशोंकी (स्थूल) वृत्तियाँ, ध्यानहेयाः = ध्यानके द्वारा नाश करने योग्य हैं।

च्याच्या-उन क्लेशोंकी जो स्थूल वृत्तियाँ हैं, उनका यदि

पूर्वोक्त क्रियायंगके द्वारा नाश करके उन क्लेशोंको सूक्ष्म नहीं बना दियागया हो तो पहले ध्यानके द्वारा उनकी स्थूल वृत्तियोंका नाश करके उनको सूक्ष्म बना लेना चाहिये, तभी निर्वीज समाधि-की सिद्धि सुगमतासे हो सकेगी। उसके बाद निर्वीज समाधिसे बलेशोंका सर्वथा अभाव अपने-आप हो जायगा॥ ११॥

सम्बन्ध--उपयु क क्लेश किस प्रकार जीवके महान् दुःखाँके कारण हैं, इस वातको स्पष्ट करनेके लिये श्रगला प्रकरण श्रारम्भ किया जाता है-

#### क्लेरांसूलः कर्मारायो दृष्टादंष्ट-जन्मवेदनीयः॥ १२॥

क्लेश्सूलः = क्लेशसूलकः कर्माश्यः = कर्मसंस्कारोंका समुदायः हाहाहष्टजन्मवेदनीयः = हष्ट (वर्तमान ) और अहष्ट (भविष्यमें होनेवाले ) दोनों प्रकारके ही जन्मोंमें भोगा जानेवाला है।

च्याक्या—कर्मोंके संस्कारोंकी जड़ उपर्युक्त पाँचों क्लेश ही हैं। अविद्यादि क्लेशोंके न रहनेपर किये हुए कर्मोंसे कर्माशय नहीं बनता; बल्क वैसे रागद्धे परिहत निष्काम कर्म तो पूर्वसंचित कर्माशयका भी नाश करनेवाले होते हैं (गीता ४। २३)। यह क्लेशमूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्ममें दुःख देता है; उसी प्रकार भविष्यमें होनेवाले जन्मोंमें भी दुःखदायक है। अतः साधकको इसकी जड़ काट डालनी चाहिये अर्थात् पूर्वोक्त क्लेशोंका सर्वथा नाश कर देना चाहिये॥ १२॥

सम्बन्ध-उक्त कर्माशयका फल कवतक मिलता रहता है और

# स्ति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ इ

मूर्जे सति=मूलके विद्यमान रहनेतक; तांद्रपाकः । कांपिकः कांपिकः जात्यायुर्भोगाः = पुनर्जन्म, आयु देश भोग होता रहता है।

व्याख्या—जवतक क्लेशरूप जड़ विद्यमान रहती है; तक है इस कर्मोंके संस्कारसमुदायरूप कर्माशयका विपाक यानी परिणा है बार-बार अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म होना, वहाँपर निश्चित आ ह तक जीते रहकर फिर मरणदु:खको भोगना और जीवनावस्थ को जो विवेकद्दिसे सभी दु:खरूप हैं, ऐसे भोगोंका सम्बन्ध होना-ऐसे तीन प्रकारका होता रहता है ॥ १३॥

सम्बन्ध—वे जाति, श्रायु श्रीर मोगरूप परिणाम किस इका

# ते ह्वादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ॥१४

ते=वे (जन्म, आयु और भोग); ह्वादपरितापफलाः=है और शोकरूप फलको देनेवाले होते हैं; पुण्यापुण्यहेतुत्वात क्योंकि उनके पुण्यकर्म और पापकर्म—दोनों ही कारण हैं।

न्याख्या-जो जन्म पुण्यक्मंका परिणाम है, वह सुखदायक होते है और जो पापकर्मका परिणाम है, वह दु:खदायक होता है। इं प्रकार आयुका जितना समय शुभकर्मका परिणाम है, उतना सम

मुखदायक होता है और जितना पापकर्मका परिणाम है, उतना दु:खदायक होता है। वैसे ही जो-जो भोग अर्थात् सांसारिक मनुष्योंके, अन्य प्राणियोंके, पदार्थोंके और क्रिया एवं परिस्थिति आदिके संयोग-वियोग पुण्यकर्मके परिणाम होते हैं; वे हर्षप्रद होते हैं और जो पापकर्मके परिणाम होते हैं, वे शोकप्रद होते हैं॥ १४॥

सम्बन्ध—यहाँ यह शक्का हो सकती है कि यदि यही बात
है तब तो जिसका परिणाम केवल दुःखप्रद फल (जन्म, आयु,
और भोग) है, ऐसे कर्माशयका ही उसके मूलसहित नाश करना
उचित है, उसके साथ सुखप्रद कर्माशयका नाश करनेकी बात
क्यों कही ? इसपर कहते हैं—

### परिणामतापसंस्कारदुः खेर्गुणवृत्तिवरोधाच दःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥ १५॥

परिगामतापसंस्कारदुःखैः=परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख—ऐसे तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण; च=और; गुणवृत्तिविरोधात्=तीनों गुणोंकी वृत्तियोंमें परस्पर विरोध होनेके कारण; विवेकिनः=विवेकीके लिये; सर्वम्=सब-के-सब (कर्मफल); दुःखम् एव=दुःखरूप ही हैं।

स्थाल्या—(१) परिणामदुःख—जो 'कर्मविपाक' भोगकालमें स्थाल दृष्टिसे सुखप्रद प्रतीत होता है, उसका भी परिणाम (नतीजा) दुःख ही है। जैसे स्त्रीप्रसङ्गके समय मनुष्यको सुख भासता है परंतु उसका परिणाम बल्ल वीर्यं तेज स्मृति आदिका ह्यास प्रत्यक्ष

देखनेमें आता है, ऐसे ही दूसरे मोगोंमें भी समक लेना चाहिये। भोगोंको भोगते-भोगते मनुष्य थक जाता है, उन्हें भोगने शक्ति उसमें नहीं रहती; परंतु तृष्णा वनी रहती है, इससे। भोगरूप सुख भी दु:ख ही है। यह भोगके अन्तमें अनुभव होनेवा दु:ख भी परिणाम-दु:खकी ही गणनामें है।

इन्द्रियों और पदार्थोंके सम्बन्धसे जब मनुष्यको किसी प्रकारके भोगमें सुखकी प्रतीति होती है, तब उसमें राग-आस अवश्य हो जाती है। इसलिये वह सुख रागरूप क्लेशसे मि हुआ है। आसक्तिवश मनुष्य उस भोगकी प्राप्तिक साधन अच्छे बुरे कर्मीका आरम्भभी करेगा ही। भोग्यवस्तुओंकी प्रा असमर्थं होनेसे या विघ्न आनेपर द्वेष होना भी अवश्यम्भावी इसके सिवा, प्राणियोंकी हिंसाके बिता भोगकी सिद्धि भी न होती। अतः राग, द्वेष और हिंसादिका परिणाम अवस्य ही हु है। यह भी परिणाम-दुःखता है।

(२) तापदु:ख-सभी प्रकारके भोगरूप सुख विनाशशी हैं, उनसे वियोग होना निश्चित है, अतः भोगकालमें उनके विना की सम्भावनासे भयके कारण तापढु:ख वना रहता है। इसी त

'जो सुख विषय भ्रौर इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह यह भोगकालमें श्रमृतके सहश भासता है; परंतु परिखाममें विषके सहश इसलिये वह सुख राजस कहा गया है। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

क्ष गीतामें भी कहा है-विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् । परिगामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ (१८। ३८)

मनुष्यको जो सुखकारक भोग प्राप्त होते हैं वे सातिशय ही होते हैं, अर्थात् उसे जो कुछ प्राप्त है, उससे बढ़कर दूसरोंको भी प्राप्त है, यह देखकर वह ईर्ष्यासे जलता रहता है, यह भी तापदु:ख है। तथा भोगकी अपूर्णतासे भी भोगकालमें संताप बना रहता है, यह भी तापदु:ख है। यह भी तापदु:ख है।

- (३) संस्कारदु:ख—जिन-जिन भोगोंमें मनुष्यको सुखका अनुभव होता है, उस अनुभवके संस्कार उसके हृदयमें जम जाते हैं। जब उन भोगसामग्रियोंसे उसका वियोग हो जाता है, तब वे संस्कार पहलेके सुखभोगकी स्मृतिद्वारा महान् दु:खके हेतु हो जाते हैं। देखनेमें भी आता है कि जब किसी मनुष्यकी खी, पुत्र, धन, मकान आदि भोगसामग्री नष्ट हो जाती है, तब वह उनको याद कर-करके रोता रहता है कि मेरी खी मुभे अमुक-अमुक प्रकारसे सुख देती थी, मेरे पास इतना धन था, मैं अपने धनसे स्वयं सुख भोगता था और लोगोंको सुख पहुँचाता था, आज मेरी यह दशा है कि मैं भिखारी होकर लोगोंसे सहायता माँगता फिरता हूँ—इत्यादि। इसके सिवा, वे भोग-संस्कार, भोगासिककी वृद्धिमें कारण होनेसे जन्मान्तरमें भी दु:खके हेतु हैं।
  - (४) गुणवृत्तिविरोध—गुणोंके कार्यंका नाम गुणवृत्ति है,
    गुणोंके कार्यमें परस्पर अत्यन्त विरोध है। जैसे सत्त्वगुणका कार्यं
    प्रकाश, ज्ञान और सुख है, तो तमोगुणका कार्यं अन्धकार, अज्ञान
    और दुःख है। इस प्रकार इनके कार्योंमें विरोध होनेके कारण
    दुविधा वनी रहती है, सुख-भोगकालमें भी शान्ति नहीं मिलती;
    CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहनेवाले हैं। सुखके अनुभवका सत्त्वगुणकी प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुणका अव नहीं हो जाता, अतः उस समय भी दुःख और शोक विद्यमान र हैं, इसलिये भी वह दुःख ही हैं। जैसे ध्यानकालमें और सत करते समय सत्त्वगुणकी प्रधानता रहती है, अतः सात्त्वक होता है, परंतु वहाँ भी सांसारिक स्फुरणा और तन्द्रा उस सु विद्य कर देते हैं, ऐसे ही अन्य कामोंमें भी समक्त लेना चाहि

जपर्युक्त परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख क गुणवृत्तियोंके विरोधसे होनेवाले दुःखको विचारद्वारा विवेकी पु समभता है। इस कारण जसकी दृष्टिमें सभी 'कमैंविपाक' दुःख ही हैं अर्थात् साधारण मनुष्य-समुद्राय जिन भोगोंको सुक्ष समभता है, विवेकीके लिये वे भी दुःख ही हैं क्षि ॥ १५॥

सम्बन्ध-उपयुक्त वर्णनसे यह सिन्ध हो गया है कि जन्म, श्र श्रीर भोगरूप सभी कर्म-विपाक दुःखरूप हैं; इसिन्ये उन मुनसहित उच्छेद करना मनुष्यका कर्त्तंब्य है। श्रतः श्रय उन

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते।
श्राद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।।
श्रयीत् इन्द्रिय श्रौर विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जितने र भोग हैं, वे सब-के-सब दुःखोंके ही कारण हैं तथा सभी श्रादि श्रौ श्रन्तवाले हैं, श्रतः विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता।

क्ष यह बात गीताके पाँचवें भ्रव्यायके वाईसवें श्लोकमें इस प्रक कही है—

स्याज्य ( नाश करने योग्य ) वतलाकर उनसे मुक्ति पानेका उपाय वतलाते हुए श्रगला प्रकरण श्रारम्भ करते हैं—

#### हेयं दुःखमनागतम् ॥ १६ ॥

द्यतागतम्=जो आया नहीं है-आनेवाला है, वह; दुःखय्=ं दु:ख; हेयम्=हेय ( नष्ट करने योग्य ) है।

न्याख्या—वर्तमान जन्मके पहले जो अनेक योनियोंमें दुःख भोगे जा चुके, वे तो अपने-आप समाप्त हो गये, उनके विषयमें कोई विचार नहीं करना है। तथा जो वर्तमान हैं, वे भी भोग देकर दूसरे क्षणमें अपने-आप लुप्त हो जायँगे, उनके लिये भी उपायकी आवश्यकता नहीं है। परंतु जो दुःख अभीतक प्राप्त नहीं हुए हैं, भविष्यमें होनेवाले हैं, उनका नाश उपायद्वारा अवश्य-कर्तव्य है; इसलिये उन्हींको 'हेय' वतलाया गया है।। १६॥

सम्बन्ध-जिसका नाश करना हो, उसके मूल कारणको जाननेकी आवश्यकता है; क्योंकि मूल कारणके नाशसे ही उसका पूर्णतया नाश हो सकता है; नहीं तो वह पुनः उत्पन्न हो सकता है। श्रतः उक्त 'हैय' का हेतु (कारण) वतलाते हैं—

### द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥

द्रष्टृदृश्ययोः=द्रष्टा और दृश्यकाः संयोगः=संयोगःहेयहेतुः= ( उक्त ) हेयका कारण है ।

न्याख्या—ऊपर जो नाश करने योग्य आनेवाले दुःख वतलाये गये हैं, उनका सूल कारण द्रष्टा और दृश्यका अर्थात् पुरुष और CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri प्रकृतिका संयोग यानी जड-चेतनकी ग्रन्थि है। अतः इस संयोगक नाश कर देनेसे मनुष्य सर्वथा दुःखोंसे निवृत्त हो सकता है॥१७॥

सम्बन्ध-पूर्वसूत्रमें द्रष्टा, दश्य श्रीर उनका संयोग-इन तीन्हें नाम श्राये हैं, उनमेंसे पहले दश्यका स्वभाव, स्वरूप श्रीर प्रयोजा बतलाते हैं---

# प्रकाशकियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥ १८॥

प्रकाशक्रियास्थितिशीलम्=प्रकारः, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है; भूतेन्द्रियात्मकम्=भूत और इन्द्रियाँ जिसका (प्रकट) स्वरूप है; भोगापवर्गार्थम्=(पुरुषके लिये) भोग और मुक्तिका सम्पादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा; हश्यम्=दृश्य है।

व्याख्या—सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण और इनका कार्य जो कुछ भी देखने, सुनने और समभनेमें आता है, वह सबका-सब दृश्यके अन्तर्गत है। सत्त्वगुणका मुख्य धर्म प्रकाश है, रजोगुणका मुख्य धर्म क्रिया (हलचल) है और तमोगुणका मुख्य धर्म स्थित अर्थात् जडता और सुषुप्ति आदि है। इन तीनों गुणों की साम्यावस्थाको ही प्रधान या प्रकृति कहते हैं, यह सांख्यका मत है। अतः सब अवस्थाओं अनुगत तीनों गुणोंका जो प्रकाश, किया और स्थितिरूप स्वभाव है, वही दृश्यका स्वभाव है।

पाँच स्थूल भूत, पाँच तन्मात्रा, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच

ज्ञानेन्द्रियाँ एवं मन, बुद्धि और अहङ्कार—ये सब ( तेईस तत्त्व ) प्रकृतिके कार्यं होनेसे उसके स्वरूप हैं।

भोगासक्त पुरुषको अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना और मुक्ति चाहनेवाले योगीको द्रष्टाका स्वरूप दिखलाकर मुक्ति प्रदान करना दृश्यका प्रयोजन है। द्रष्टाको उसका निज स्वरूप दिखा देनेके बाद इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस पुरुपके लिये यह अस्त (लुप्त) हो जाता है (२। २२)॥ १८॥

सम्बन्ध-उक्त दृश्यके भेदोंका वर्णन श्रपने प्रन्थकी परिभापामें करते हैं-

### विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि १९

विशेषाविशेषिजङ्गमात्रालिङ्गानि = विशेष, अविशेष, विशेष, वि

ब्याख्या—(१) विशेष—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—ये पाँच त्थूल भूत तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और एक मन—इस प्रकार सब मिलकर सोलहोंका नाम 'विशेष' है। गुणोंके विशेष धर्मोंकी अभिव्यक्ति (प्रकटता ) इन्होंसे होती है, इसलिये इनको विशेष कहते हैं। सांख्यकारिकामें इनका नाम विकार रखा है (सां ० का० ३)।

(२) अविशेष-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच तन्मात्राएँ हैं, इन्होंको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं; क्योंकि ये स्थूल पञ्चमहाभूहोंके कुतारण हैं अवश्या छुठा अहंकार जो कि मन और इन्द्रियोंका कारण है, इन छहोंका नाम अविशेष है। इनका स्वरूप इन्द्रियगोचर नहीं है, इसलिये इनको अविशेष कहते हैं।

- (३) लिक्जमात्र—उपर्युक्त वाईस तत्त्वोंका कारणभूत जो महत्तत्त्व है, जिसका वर्णन उपनिषदोंमें और गीतामें बुद्धिक नामसे किया गया है, (कठ० १।३।१०; गीता० १३।१) उसका नाम 'लिक्जमात्र' है। इसकी उपलब्धि केवल सत्तामात्रसे ही होती है, इस कारण इसको लिक्जमात्र कहते हैं।
- (४) अलिङ्ग—मूल प्रकृति, (सां० का० है) जो कि तीनों गुणोंकी साम्यावस्था मानी गयी है, महत्तत्त्व जिसका पहला परिणाम (कार्य) है, उपनिषद् और गीतामें जिसका वर्णन अव्यक्त नामसे किया गया है (कठ० १।३। १३; गीता १३। १) उसका नाम 'अलिङ्ग' है। साम्यावस्थाको प्राप्त गुणोंके स्वरूपकी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिये प्रकृतिको चिह्नरहित (अव्यक्त) कहते हैं।

इस प्रकार चार अवस्थाओंमें विद्यमान रहनेवाले ये सत्त्वादि गुण ही दृश्य नामसे कहे गये हैं॥ १६॥

सम्बन्ध--- श्रव द्रष्टाके स्वरूपका वर्णन करते हैं---

# द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २७॥

दृशिमात्रः=चेतनमात्र (ज्ञानस्वरूप आत्मा); दृष्टा =द्रष्टा; शुद्धः अपि = यद्यपि स्वभावसे सर्वथा शुद्ध (निर्विकार) है, तो भी; प्रत्ययानुपश्यः = ( बुद्धिके सम्बन्धसे ) बुद्धिवृत्तिके अनुरूप देखनेवाला है।

क्याख्या—केवल चेतनमात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसा आत्म-तत्त्व स्वरूपसे सर्वथा शुद्ध, निर्विकार है तो भी बुद्धिके सम्बन्धसे बुद्धिवृत्तिके अनुरूप देखनेवाला होनेसे 'द्रष्टा' कहलाता है।

वास्तवमें द्रष्टा पुरुष (आत्मतत्त्व) सर्वथा शुद्ध, निर्विकार, क्रुटस्थ, असङ्ग है तथापि इसका सम्वन्ध प्रकृतिके साथ अनादिसिद्ध अविद्यासे माना जाता है। जवतक उस अविद्याके नाशद्वारा यह प्रकृतिसे अलग होकर अपने असली स्वरूपमें स्थित नहीं हो जाता, तबतक बुद्धिके साथ एकताको प्राप्त हुआ-सा बुद्धिकी वृत्तियोंको देखता रहता है और जवतक उनको देखता है, तभीतक इसकी 'द्रष्टा' संज्ञा है। दृश्यका सम्बन्ध न रहनेपर द्रष्टा किसका? फिर तो यह केवल चेतनमात्र, सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है हो ॥२०॥

सम्बन्ध—हरय श्रीर द्रष्टाके स्वरूपका वर्णन करनेके बाद श्रव हरसके स्वरूपकी सार्थकताका प्रतिपादन करते हैं--

#### तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥

दृश्यस्य=( उक्त ) दृश्यका; ग्रात्मा=स्वरूप; तद्रथी: एव= उस (द्रष्टा) के लिये ही है।

ब्याख्या—उक्त द्रष्टाको अपने दर्शनद्वारा भोग प्रदान करनेके लिये और द्रष्टाके निज स्वरूपका दर्शन कराकर अपवर्ग (मुक्ति) प्रदान करनेके लिये—इस प्रकार पुरुषका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये ही दृश्य है। इसीमें उसके होनेकी सार्थकता है। अठारहवें सूत्रमें दृश्यके लक्षणोंका वर्णन करते समय भी यही बात कही गयी है॥ २१॥ सम्बन्ध-- पुरुषको अपवर्ग प्रदान कर देनेके बाद प्रकृतिका को कार्य शेष नहीं रहता, फिर उसका बना रहना निरर्थक है, अतः उसक अभाव हो जाना चाहिये; इसपर कहते हैं--

#### ऋतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् २

कृताथेम् प्रति=जिसका भोग और अपवर्गरूप कार्यं पूणं का दिया, उस पुरुषके लिये; नष्टम्=नाशको प्राप्त हुई; अपि=भी (क् प्रकृति ); अनष्टम्=नष्ट नहीं होती; तत् अन्यसाधारणत्वादः क्योंकि दूसरोंके लिये भी वह समान है।

व्याख्या—प्रकृतिका प्रयोजन किसी एक ही पुरुषके लिये भीर और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो सभी पुरुषोंके लिये समान है। अतः जिसका कार्य वह कर चुकी, उसे कृतार्थ—मुक पुरुषके लिये उसकी आवश्यकता न रहनेके कारण यद्यपि वह उसके लिये नष्ट हो जाती है, तो भी दूसरे सब जीवोक्त भोग और अपवर्ग प्रदान करना तो शेष है ही। इसलिये उसका सर्वथा नाश नहीं होता, वह विद्यमान रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि प्रकृति परिणामी होनेपर भी अनादि और नित्य है। यहाँ जो मुक पुरुषके लिये उसका नष्ट होना बतलाया गया है, वह भी अदृश्य होना ही बतलाया गया है, क्योंकि योगके सिद्धान्तमें किसी भी वस्तुका सर्वथा अभाव नहीं माना गया है।। २२।।

सम्बन्ध--श्रब संयोगके स्वरूपका वर्णन करते हैं---

# स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः २१

स्वस्वामिश्वस्योः=स्वशक्ति (प्रकृति ) और स्वामिशक्ति (पुरुष )-इन दोनोंके; स्वरूपोपलाब्धिहेतुः=स्वरूपकी प्राप्तिका जो कारण है, वह; संयोगः='संयोग' है।

क्याख्या-हरयका स्वरूप द्रष्टाके ही लिये है, यह वात पहले कह आये हैं, उसी भावको लेकर इस सूत्रमें पुरुषको प्रकृतिका स्वामी वतलाया है और प्रकृतिको पुरुषका 'स्व' अर्थात् अपना यानी अधिकृत पदार्थं कहा है। उस प्रकृतिके साथ पुरुषका सम्वन्य उन दोनोंके स्वरूपको जाननेके लिये ही है, अतः उस दर्शन (ज्ञान) शक्तिसे जवतक मनुष्य इस प्रकृतिके नाना रूपोंको देखता रहता है, तवतक तो भोगोंको भोगता रहता है। जब इनके दर्शनसे विरक्त होकर अपने स्वरूप-दर्शनकी ओर भाँकता है, तब स्वस्वरूपका दर्शन हो जाता है (योग० ३। ३५)। फिर संयोगकी कोई आवश्यकता न रहनेसे उसका अभाव हो जाता है। यही पुरुषकी 'कैवल्य' अवस्था है (योग० ४। ३४)॥ २३॥

सम्बन्ध-श्रव उक्त संयोगका कारण वतलाते हैं--

# तस्य हेतुरविद्या ॥ २४॥

तस्य=उस संयोगका; हेतु:=कारण; अविद्या=अविद्या है। व्याख्या—सर्वथा निर्विकार असङ्ग चेतन पुरुषका जो यह जड प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है यह अनादिसिद्ध अविद्यासे ही है, वास्तवमें नहीं है।

यहाँ अविद्या विपर्ययवृत्तिका नाम नहीं है, किंतु अपने स्वरूपके अनादिसिद्ध अज्ञानका नाम अविद्या है। इसीलिये अपने स्वरूपके ज्ञानसे इसका नाश हो जाता है और उसके बाद प्रयोक न रहनेपर वह ज्ञान भी शान्त हो जाता है। यही पुरुष 'कैवल्य' है।। २४।।

सम्बन्ध-- म्रब कारणसहित संयोगके अभावसे सिख होनेवा सम्ब सर्वथा दु:खनाशरूप 'हान' का वर्णन करते हैं--

# तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दशेः कैवल्यम् २हे,

तदभावात्=उस (अविद्या ) के अभावसे; संयोगामानः चिर् संयोगका अभाव (हो जाता है, यही); हानम्='हःत' (पुनर्जन्मा निर् भावी दु:खोंका अत्यन्त अभाव ) है (और ); तहः=वही; हशेः वेतन आत्माका; कैवल्यम्='कैवल्य' है।

व्याख्या-जब आत्मदर्शनरूप ज्ञानसे अविद्याका यानी अज्ञानक संस सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अज्ञानजनित संयोगका भी अप आप अभाव हो जाता है; फिर पुरुषका प्रकृतिसे को हैं सम्बन्ध ने रहता और उसके जन्म-मरण आदि सम्पूर्ण दु:खोंका सदाके हिं अत्यन्त अभाव हो जाता है तथा पुरुष अपने स्वरूपमें स्थित हैं जाता है-यही उसका कैवल्य अर्थात् सर्वथा अकेलापन है। २४

सम्बन्ध—ग्रब उक्त दुःखोंके ग्रत्यन्त ग्रभावरूप 'हान' । प्रश् उपाय बतलाते हैं—

# विवेकरुपातिरविष्लवा हानोपायः ॥ २६॥

श्रविष्लवा=निश्चल और निर्दोष; विवेकख्याति:=विवेकज्ञाब हानोपायः = ( उक्त ) 'हान' का उपाय है ।

व्याख्या-प्रकृति तथा उसके कार्य-बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियाँ षा कोर शरीर–इन सबके यथार्थं स्वरूपका ज्ञान हो जानेसे तथा आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न और असङ्ग है, आत्माका इनके साथ कोई कि सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार पुरुषके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जानेसे जो प्रकृति ग्रीर पुरुषके स्वरूपका अलग-अलग यथार्थ ज्ञान होता रहे, इसीका नाम 'विवेकज्ञान' है। (योग० ३। ५४)। उस समय वर्ष<mark>चित्त विवेकज्ञानमें निमग्न और कैवल्यके अभिमुख रहता है।</mark> यह ज्ञान जब समाधिकी निर्मलता-स्वच्छता होनेपर पूर्ण और निश्चल हो जाता है, उसमें किसी प्रकारका भी मल नहीं रहता (योग०४। ३१), तव वह अविप्लव विवेकज्ञान कहलाता है। ऐसा विवेकज्ञान ही समस्त दु:खोंके अत्यन्त अभावरूप मुक्तिका उपाय है। इससे <sup>तर</sup> संसारके वीज ग्रविद्यादि क्लेशोंका और समस्त कर्मोंका सर्वथा <sup>फ़ि</sup> अभाव हो जाता है ( योग० ४। ३० )। उसके बाद चित्त अपने <sup>न्</sup> आश्रयरूप–महत्तत्त्व आदिके सहित अपने कारणमें विलीन हो जाता विं है तथा प्रकृतिका जो स्वाभाविक परिणाम-क्रम है, वह उसके लिये ां बंद हो जाता है ( योग० ४। ३२ ) ॥ २६॥

सम्बन्ध—उक्त विवेकज्ञानके समय साधककी बुद्धि किस प्रकारकी होती है, यह बतलाते हैं—

#### तस्य सप्तधा प्रान्तसूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥

तस्य=उस (विवेकज्ञानप्राप्त ) पुरुषकी; सप्तधा=सात प्रकार-की; प्रान्तभूमिः=अन्तिम स्थितिवाली; प्रज्ञा=बुद्धि (होती है )। व्याख्या—जब निर्मल और अचल विवेकख्यातिके द्वारा

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri पाठ योठ द० ६योगीके चित्तका आवरण और मल सर्वथा नष्ट हो जाता है (गे ४। ३१), उस समय उस चित्तमें दूसरे सांसारिक ज्ञानोंकाः नहीं होता। अतः सात प्रकारकी उत्कर्ष अवस्थावाली प्रज्ञा (हे उत्पन्न होती है। उनमें पहली चार प्रकारकी तो कार्यविमुक्ति द्योतक हैं, इस कारण वे 'कार्यविमुक्तिप्रज्ञा' कहलाती हैं और ह की तीन चित्तविमुक्तिकी द्योतक हैं, इस कारण उनकाः 'चित्तविमुक्तिप्रज्ञा' है।

कार्यविमुक्तिप्रज्ञा यानी कर्तव्यशून्य अवस्थाके चार भेर प्रकार हैं—

- (१) ज्ञेयशून्य अवस्था-जो कुछ जानना था जान वि अव कुछ भी जानना शेष नहीं रहा अर्थात् जितना गुर्णमय हः (योग०२।१८,१६) वह सब अनित्य और परिणामी है पूर्णतया जान लिया।
- (२) हेयशून्य अवस्था-जिसका श्रभाव करना था, उस अभाव कर दिया; अर्थात् द्रष्टा और दृश्यके संयोगका, जो हेयका हेतु है, अभाव कर दिया; अब कुछ भी अभाव करने गं शेष नहीं रहा।
- (३) प्राप्यप्राप्त अवस्था-जो कुछ प्राप्त करना था, हि कर लिया अर्थात् समाधिद्वारा केवल अवस्थाकी प्राप्ति हो चुं अतः अव कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा ।
- (४) चिकीर्षाश्चन्य अवस्था—जो कुछ करना था, कर वि अर्थात् हानका उपाय जो निर्मल और अचल विवेकज्ञान है, ह सिद्ध कर लिया: अव और कुछ कुरुनार होष्ट्र हुई न्द्रिह्या।

वित्तविमुक्तिप्रज्ञाके तीन भेद इस प्रकार हैं-

Ife

दि

लि

हर STO OF

उस ì

यं

ति

(१) चित्तकी कृतार्थता—चित्तने अपना अधिकार 'भोग 🕴 और अपवर्ग देना' पूरा कर दिया; अव उसका कोई प्रयोजन शेष विश्व अस्ता और साम की नहीं रहा।

(२) गुणलीनता—चित्त अपने कारणरूप गुणोंमें लीन

हो रहा है, क्योंकि अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा।

(३) आत्मस्थिति—पुरुष सर्वथा गुणोंसे अतीत होकर अपने स्वरूपमें अचलभावसे स्थित हो गया।

इस सात प्रकारकी प्रान्तभूमिप्रज्ञाको अनुभव करनेवाला योगी कुशल (जीवन्मुक्त) कहलाता है और चित्त जब अपने कारणमें लीन हो जाता है, तव भी कुशल (विदेहमुक्त) कहलाता है ॥ २७॥

सम्बन्ध-अब उक्त निर्मल विवेकज्ञानकी प्राप्तिका उपाय बतलाते हैं-

# योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिचये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः ॥ २८॥

योगाङ्गानुष्ठानात्=योगके अङ्गोंका अनुष्ठान करनेसे; अशुद्धि-न्त्रये=अगुद्धिका नाश होनेपर; ज्ञानदीप्तिः=ज्ञानका प्रकाश त्रा विवेक ख्याते:=विवेक ख्यातिपर्यन्त हो जाता है।

ब्याख्या-आगे वतलाये जानेवाले योगके आठ अङ्गोंका अनुष्ठान करनेसे अर्थात् उनको आचरणमें लानेसे चित्तके मलका अभाव होकर वह सर्वथा निर्मल हो जाता है, उस समय योगीके CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ज्ञानका प्रकाश विवेकख्यातितक हो जाता है अर्थात् उसे आत्म स्वरूप बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियोंसे सर्वथा भिन्न प्रत्य दिखलायी देता है ॥ २८ ॥

सम्बन्ध—उक्त योगाङ्गीके नाम श्रीर उनकी संख्या वतनाते। व यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान व समाधयोऽष्टावङ्गानिः॥ २९ ॥

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यः। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारं, धारणा, ध्यान हे समाधि; श्रष्टौ=ये आठ; श्रङ्गानि = (योगके ) श्रङ्ग हैं।

न्याख्या-इन आठोंके लक्षण और फलोंका वर्णन अगले सूर स्वयं सूत्रकारने ही किया है, अतः यहाँ दिस्तरकी आवश्यक नहीं है ॥२९॥

सम्बन्ध-पहले यमोंका वर्णंन करते हैं-

#### अहिंसासत्यास्तेयंब्रह्मचर्यापरिश्रहा यमाः ।३०

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः=अहिंसा, सत्य, अहें (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रहका अभाव ये पाँच; यसाः=यम हैं।

च्याख्या-(१) अहिंसा-मन, वाणी और शरीरसे कि प्राणोको कभी किसी प्रकार किंचिन्मात्र भी दुःख न देना 'अहिं है; परदोष-दर्शनका सर्वथा त्याग भी इसीके अन्तर्गत है।

(२) सत्य—इन्द्रियं:और मनसे प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri क अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा-का-वैसा हो माव प्रकट करनेके लिये प्रिय और हितकर तथा दूसरेको उद्देग इत्पन्न न करनेवाले जो वचन वोले जाते हैं; उनका नाम 'सत्य' है। इसी प्रकार कपट और छलरहित व्यवहारका नाम सत्यव्यवहार समभना चाहिये।

(३) अस्तेय-दूसरेके स्वत्वका अपहरण करना, छलसे या 🔝 अन्य किसी उपायसे अन्यायपूर्वंक अपना वना लेना स्तेय (चोरी) है, इसमें सरकारी टैक्सकी चोरी और घूसखोरी भी सम्मिलित है; इन सब प्रकारकी चोरियोंके अभावका नाम 'अस्तेय' है।

सूत्र

पव

30

अस

19

वि

हिं

- (४) ब्रह्मचर्य-मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले सब प्रकारके मैथुनोंका सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार-से वीर्यंकी रक्षा करना 'ब्रह्मचर्य' है। क्ष अतः साधकको चाहिये कि न तो कामदीपन करनेवाले पदार्थीका सेवन करे, न ऐसे द्वयों-को देखे, न ऐसी बातोंको सुने, न ऐसे साहित्यको पढ़े और न ऐसे विचारोंको ही मनमें लावे। तथा ख्रियोंका और ख्री-आसक्त पुरुषोंका सङ्ग भी ब्रह्मचर्यमें वाधक है, अतः ऐसे सङ्गसे सदा सावधानीके साथ अलग रहे । महार अस्ति का रोज
  - ( ५ ) अपरिग्रह-अपने स्वार्थके लिये ममतापूर्वक, घन, सम्पत्ति और भोग-सामग्रीका संचय करना 'परिग्रह' है, इसके अभावका नाम 'अपरिग्रह' है ॥ ३०॥

कर्मिणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। सर्वत्र मेथुनत्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते।। ( 1हड़॰ पूर्व॰ স্নাचार॰ २३८ । 🕻 ) CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सम्बन्ध—उक्त यमाँकी सबसे ऊँची श्रवस्था बतलाते हैं— जातिदेशकालसमयानविञ्ज्ञाः सार्वभौमा महात्रतम् ॥ ३१ ॥

जातिदेशकालसमयानविद्यनाः = ( उक्त यम ) जाहि देश, काल और निमित्तकी सीमासे रहित; सार्वभौमाः=सार्वभ होनेपर; महाव्रतम्=महाव्रत हो जाते हैं।

व्याख्या-उक्त अहिंसादिका अनुष्ठान जव सार्वभौम अक सबके साथ, सब जगह और सब समय समान भावसे किया जा है, तब ये महाव्रत हो जाते हैं। जैसे किसीने नियम लिया मछलीके सिवा अन्य जीवोंकी हिंसा नहीं करूँ गा तो यह जाति-अ च्छिन्न अहिंसा है; इसी तरह कोई नियम कि में तीर्थोंमें हि नहीं करूँगा तो यह देश-अवच्छिन्न अहिंसा है। कोई यह निक करे कि मैं एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमाको हिंसा नहीं करूं। तो यह कालावच्छिन्न अहिंसा है। कोई नियम करे कि मैं विवाह अवसरके सिवा अन्य किसी निमित्तसे हिंसा नहीं करूँगा तो य समयाविच्छन्न ( निमित्तसे सम्बन्धित ) अहिंसा है । इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहके भी भेद समभ ले चाहिये। ऐसे यम व्रत तो हैं, परंतु सार्वभौमान होनेके काल महावत नहीं हैं। उपयु क प्रकारका प्रतिबन्ध न लगाकर जब सभी प्राणियोंके साथ सब देशोंमें सदा-सर्वदा इनका पालन किया जाग, किसी भी निमित्तसे इनमें शिथिलता आनेका अवकाश न दिया जाय, तव ये सार्वभीम होनेपूर 'महावृत्'। कहिला दे हैं अपाउ १।। CC-0. Jangamwadi Math Collection कि कि हो है हैं अपाउ १।।

्र सम्बन्ध-यमोंका वर्षान करके श्रव नियमोंका वर्षान करते हैं-शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि = शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागित—(ये पाँच); नियमाः= नियम हैं।

a

F

fi

T.

H

4

K

1

U

I

ज्याख्या—(१) शौच—जल-मृत्तिकादिके द्वारा शरीर, वस्र और मकान आदिके मलको दूर करना वाहरकी शुद्धि है; इसके सिवा अपने वर्णाश्रम और योग्यताके अनुसार न्यायपूर्वक धनको और शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओंको प्राप्त करके उनके द्वारा शास्त्रानुकूल गुद्ध भोजनादि करना तथा सबके साथ यथायोग्य पवित्र वर्ताव करना—यह भी वाहरी शुद्धिके ही अन्तर्गत है। जप, तप और शुद्ध विचारोंके द्वारा एवं मैत्री आदिकी भावनासे अन्तःकरणके राग-द्वेषादि मलोंका नाश करना भीतरकी पवित्रता है।

(२) संतोष—कर्तंब्यकर्मका पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम हो तथा प्रारव्धके अनुसार अपने-आप जो कुछ भी प्राप्त हो एवं जिस अवस्था और परिस्थितिमें रहनेका संयोग प्राप्त हो जाय, उसीमें संतुष्ट रहना और किसी प्रकारकी भी कामना या तृष्णा न करना 'संतोष' है।

(३) तप; (४) स्वाध्याय और (५) ईश्वर-प्रणिघान-इन तीनोंकी व्याख्या क्रियायोगके वर्णनमें कर चुके हैं (देखिये योग०

२।१ की व्याख्या), उसी प्रकार यहाँ भी समभ लेना चाहिये॥ सम्बन्ध-यम-नियमोंके श्रतुष्ठानमें विध्न उपस्थित उन विध्नोंको हटानेका उपाय वतलाते हैं-

# वितर्कवाधने प्रतिपत्तमावनम् ॥ ३३॥

वितर्क्षयायने=जब वितर्क (यम और नियमोंके विरो हिंसादिके भाव ) यम-नियमके पालनमें बाधा पहुचावें, ह प्रतिपक्षभावनम् = उनके प्रतिपक्षी विचारींका वारंवार चिक करना (चाहिये)।

न्याल्या—जव कभी सङ्गदोषसे या अन्यायपूर्वक किसी द्वारा सताये जानेपर बदला लेनेके लिये या अन्य किसी भी कारण मनमें अहिंसादिके विरोधी भाव वाधा पहुँचावें अर्थात् हिंसा भूठ, चोरी आदिमें प्रवृत्त होकर यम-नियुम्।दिका त्याग कर देने परिस्थिति उत्पन्न कर दें तो उस समय उन विरोधी विचारोंक नाश करनेके लिये उन विचारोंमें दोषदर्शनरूप प्रतिपक्षकी माका करनी चाहिये ॥ ३३ ॥

सम्बन्ध—इस दोपद्रशनरूप प्रतिपत्तभावनाका ही अगले सुग्रां वर्णन करते हैं-

वितकी हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोग क्रोधमोहपूर्वका सृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञाना-नन्तफला इति प्रतिपत्तभावनम् ॥ ३४ ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

हिंसादय:=(यम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि भाव;
वितर्काः = वितर्कं कहलाते हैं; (वे तीन प्रकारके होते हैं—)
कृतकारितानुमोदिता:=स्वयं किये हुए, दूसरोंसे करवाये हुए और अनुमोदन किये हुए; लोभक्रोधमोहपूर्वकाः = इनके कारण लोभ, क्रोध और मोह हैं; मृदुमध्याधिमात्राः=इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत वड़ा होता है; दुःखाज्ञानानन्तफलाः= ये दुःख और अज्ञानरूप अनन्त फल देनेवाले हैं; इति=इस प्रकार (विचार करना ही); प्रतिपत्तभावनम्=प्रतिपक्षकी भावना है।

न्याख्या—स्वयं किये हुए, दूसरोंसे करवाये हुए दूसरेको करते देखकर अनुमोदन किये हुए-इस तरह तीन प्रकारसे होनेवाले हिंसा, भूठ, चोरी और व्यभिचार आदि अवगुण, जो कि यम-नियमोंके विरोधी हैं, उनका नाम 'वितर्क' है। ये दोष कभी लोभसे, कभी क्रोधसे और कभी मोहसे एवं कभी छोटे रूपमें, कभी मध्यम और कभी भयंकर रूपमें साधकके सामने उपस्थित होकर उसे सताते हैं। उस समय साधकको सावधान होकर विचारकरना चाहिये कि ये हिंसादि दोष महान् हानिकारक और नरकमें ले जानेवाले हैं, इनका परिणाम अनन्त कालतक वारंबार दु:ख भोगना और अज्ञानके वशमें होकर शूकर-कूकर आदि मूढ योनियों-में पड़ना है, अतः इनसे सर्वथा दूर रहकर दृढ़तापूर्वक यम-नियमोंका पालन करते रहना चाहिये। इस प्रकारके विचारोंको बारंवार करते रहना ही 'प्रतिपक्षकी भावना' है ॥ ३४ ॥

स्ट्रवह्य प्रकार यम-नियमोंके विरोधी हिंसादिको हटानेका Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri उपाय उनमें दोप देखना यतलाकर श्रव यम-नियमोंमें प्रीति उक्त करनेके लिये उनके पालनका भिन्न-भिन्न फल बतलाते हैं—

### अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५

त्रहिंसाप्रतिष्ठायाम्=अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपा तत्सिक्षिधौ=उस योगीके निकट; वैरत्यागः=सव प्राणी वैस्व त्याग कर देते हैं।

ब्याख्या—जब योगीका अहिंसाभाव पूर्णतया दृढ़ स्थिरहें जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैरभावसे रहि हो जाते हैं। इतिहासग्रन्थोंमें जहाँ मुनियोंके आश्रमोंकी शोभाव वर्णन आता है, वहाँ वनचर-जीवोंमें भी स्वाभाविक वैरका अभा दिखलाया गया है, यह उन ऋषियोंके अहिंसाभावकी प्रतिष्ठाक द्योतक है क्षा ३५॥

यदाप्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुर्यकर्मणा।
तदाप्रभृति निर्वेराः प्रशान्ता रजनीचराः।।
ग्रयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः।
ग्रगस्त्यस्याश्रमः श्रीमाम् विनीतमृगसेवितः।।
नात्र जीवन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः।
नृशंसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः॥
(सगं ११। ६३, ६६, ६०)

# वाल्मीकीय रामायण वनकाण्डमें श्रगस्त्याध्रमके वर्णनमें ग्राता है-

तुलसीकृत रामायएके श्रथोध्याकाएडमें भी श्राया है— खग मृग विपुल कोलाहल करहीं । विरहित वैर मुदित मन चरहीं॥ (वाल्मीकि-श्राश्रमवर्णन)

बयरु बिहाइ चर्राह एक संगा । जहें तहें मनहुँ सेन चतुरंगा। (चित्रकूट-वर्णन) CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri



वैकुण्ठप्रयाणके स्थानमें नांदुरगीका वृक्ष

# सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥ ३६॥

सत्यप्रतिष्ठायाम् = सत्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (योगीमें);
क्रियाफलाश्रयत्वम् = क्रिया-फलके आश्रयका भाव (आ जाता है)।
ब्याख्या—जब योगी सत्यका पालन करनेमें पूर्णतया परिपक
हो जाता है, उसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती, उस समय
वह योगी कर्तव्यपालन रूप क्रियाओं के फलका आश्रय बन जाता है।
जो कमें किसीने नहीं किया है, उसका भी फल उसे प्रदान कर
देनेकी शक्ति उस योगीमें ग्रा जाती है अर्थात् जिसको जो वरदान,
शाप या आशीर्वाद देता है, वह सत्य हो जाता है।। ३६॥

# अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ॥ ३७॥

ग्रस्तेयप्रतिष्ठायाम् = चोरीके अभावकी दृढ़ स्थिति हो जाने-पर ( उस योगीके सामने ); सर्वरत्नोपस्थानम् = सब प्रकारके रत्न प्रकट हो जाते हैं।

ब्याख्या—जव साधकमें चोरीका अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है, तब पृथ्वीमें जहाँ-कहीं भी गुप्त स्थानमें पड़े हुए समस्त रत्न उसके सामने प्रकट हो जाते हैं अर्थात् उसकी जानकारीमें आ जाते हैं ॥ ३७॥

# ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८॥

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम्=ब्रह्मचर्यंकी दृढ़ स्थिति हो जानेपरः वीर्यलाभः=सामर्थ्यंका लाभ होता है।

क्याक्यामनुकान्य वर्गाश्वास में जा बहु चर्यकी पूर्णतया हु स्थिति हो

जाती है, तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरमें श्रपूर्व शि का प्रादुर्भाव हो जाता है, साधारण मनुष्य किसी काममें। उसकी बराबरी नहीं कर सकते॥ ३८॥

# अपरिग्रहस्थेर्ये जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३९॥

वैर

अपरिग्रहस्थेयँ अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर; जन कथन्तासंबोधः = पूर्वजन्म कैसे हुए थे ? इस बातका भलीभा ज्ञान हो जाता है ।

व्याख्या—जव योगीमें अपरिग्रहका भाव पूर्णतया स्थिरहें जाता है, तव उसे अपने पूर्वजन्मोंकी और वर्तमान जन्मकी कर वार्ते मालूम हो जाती हैं अर्थात् मैं पहले किस योनिमें हुआ का मैंने उस समय क्या-क्या काम किये, किस प्रकार रहा—ये कर स्मरण हो जाते हैं और इस जन्मकी भी बीती हुई सब बातें स्मर हो जाती हैं। यह ज्ञान भी संसारमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाला और जन्म-मरणसे छुटकारा पानेके लिये योगसाधनमें प्रवृत्त करनेवाला है।

यहाँतक यमोंकी सिद्धिका जो फल बतलाया गया है, उसके सिवा निष्कामभावसे यमोंका सेवन करनेसे कैवल्यकी प्राप्तिमें भी सहायता मिलती है ॥ ३६॥

सम्बन्ध-- अव नियमोंके पालनका फल वतलाते हैं; परनु इन सूत्रोंमें पूर्ण प्रतिष्ठाकी शर्त नहीं रक्खी गयी है। इससे गर् मालूम होता है कि साधक इनका जितना पालन करता है, उतन ही उसे लाभ मिलता चला जाता है। सबसे पहले अगले सूत्रमें बाह्य शोचका फल वतलाते हैं—

# शीचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसर्गः ॥ ४० ॥

शौचात्=शौचके पालनसे; स्वाङ्गजुगुप्सा=अपने अङ्गोमें वैराग्य; (और ) परै: ऋसंसर्गः = दूसरोसे संसर्गं न करनेकी इच्छा ( उत्पन्न होती है )।

क्याख्या-वाह्य शुद्धिके पालनसे साधककी अपने शरीरमें अपिवत्र बुद्धि होकर उसमें वैराग्य हो जाता है अर्थात् उसमें आसिक नहीं रहती और दूसरे सांसारिक मनुष्योंके साथ संसर्ग करनेकी इच्छा नहीं रहती अर्थात् उनके सङ्गमें भी प्रवृत्ति या आसिक नहीं रहती ॥ ४०॥

सम्बन्ध-भीतरकी शुद्धिका फल बतलाते हैं-

H

पा

स्व

h

₫

£

# सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाश्र्येन्द्रियजवात्मदर्शन-

च=इसके सिवा; सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियज्ञयात्म-दर्शनयोग्यत्वानि=अन्तः करणकी शुद्धि, मनमें प्रसन्नता, चित्तकी एकाग्रता, इन्द्रियोंका वशमें होना और आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता—ये पाँचों भी होते हैं।

च्याख्या—मेत्री आदिकी भावनाके द्वारा अथवा जप, तप आदि अन्य किसी साधनद्वारा आन्तरिक शौचके लिये अभ्यास करनेसे रांग, द्वेष, ईष्या आदि मलोंका अभाव होकर मनुष्यका अन्तःकरण निर्मेण और स्वच्छं हो जाता है। मनकी व्याकुलताका नाश होकर जसमें सदैव प्रसन्नता वनी रहती है; विक्षेप-दोषका नाश होकर जसमें अनुवासका वनी रहती है; विक्षेप-दोषका नाश होकर

जाती है, तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरमें अपूर्व शिक्ष का प्रादुर्भाव हो जाता है, साधारण मनुष्य किसी काममें भी उसकी बरावरी नहीं कर सकते ॥ ३८॥

## अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३९॥

श्रपरिग्रहस्थैयें=अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर; जन्म-कथन्तासंबोधः=पूर्वजन्म कैसे हुए थे ? इस बातका भलीभाँति ज्ञान हो जाता है।

व्याख्या-जव योगीमें अपरिग्रहका भाव पूर्णतया स्थिर हो जाता है, तव उसे अपने पूर्वजन्मोंकी और वर्तमान जन्मकी सव वातें मालूम हो जाती हैं अर्थात् मैं पहले किस योनिमें हुआ था, मैंने उस समय क्या-क्या काम किये, किस प्रकार रहा-ये सब स्मरए। हो जाते हैं और इस जन्मकी भी बीती हुई सब वातें स्मरण हो जाती हैं। यह ज्ञान भी संसारमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाला और जन्म-मरणसे छुटकारा पानेके लिये योगसाधनमें प्रवृत्त करनेवाला है।

यहाँतक यमोंकी सिद्धिका जो फल बतलाया गया है, उसके सिवा निष्कामभावसे यमोंका सेवन करनेसे कैवल्यकी प्राप्तिमें भी सहायता मिलती है ॥ ३६ ॥

सम्बन्ध--श्रव नियमोंके पालनका फल वतलाते हैं; परन्तु इन सूत्रोंमें पूर्ण प्रतिष्ठाकी शतं नहीं रक्खी गयी है। इससे यह मालूम होता है कि साधक इनका जितना पालन करता है, उतना ही उसे लास मिलता चला जाता है। सबसे पहले श्रगले स्वमं बाह्य शोचका फल बतलाते हैं— CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

# शीचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसर्गः ॥ ४० ॥

शौचात्=शौचके पालनसे; स्वाङ्गजुगुप्सा=अपने अङ्गोमें वैराभ्य; (और ) परै: असंसर्गः = दूसरोसे संसर्ग न करनेकी इच्छा (जत्पन्न होती है )।

क्याक्या-वाह्य गुद्धिके पालनसे साधककी अपने दारीरमें अपिवत्र बुद्धि होकर उसमें वैराग्य हो जाता है अर्थात् उसमें आसक्ति नहीं रहती और दूसरे सांसारिक मनुष्योंके साथ संसगं करनेकी इच्छा नहीं रहती अर्थात् उनके सङ्गमें भी प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती ॥ ४० ॥

सम्बन्ध-भीतरकी शुद्धिका फल बतलाते हैं-

# सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाश्र्येन्द्रियजवात्मदर्शन-

च=इसके सिवा; सत्त्वशुद्धिसौमनस्येकाश्र्येन्द्रियजयात्म-दर्शनयोग्यत्वानि=अन्तःकरणकी शुद्धि, मनमें प्रसन्नता, चित्तकी एकाग्रता, इन्द्रियोंका वशमें होना और आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता—ये पाँचों भी होते हैं।

च्याख्या—मेत्री आदिकी भावनाके द्वारा अथवा जप, तप आदि अन्य किसी साधनद्वारा आन्तरिक शौचके लिये अभ्यास करनेसे रांग, द्वेप, ईंध्या आदि मलोंका अभाव होकर मनुष्यका अन्तःकरण निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। मनकी व्याकुलताका नाश होकर उसमें सदैव प्रसन्नता वनी रहती है; विक्षेप-दोषका नाश होकर

एकाग्रता आ जाती है और सब इन्द्रियाँ मनके वशमें हो जाती है अतः उसमें आत्मदर्शनकी योग्यता आ जाती है।

इस प्रकार इसके ऊपरवाले सूत्रमें तो वाह्य शौचका फ्र बतलाया गया है और इसमें भीतरकी शुद्धिका फल वतलाया गया है ॥ ४१ ॥

#### संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥ ४२ ॥

संतोषात्=संतोषसे; अनुत्तमसुखलाभः=जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है—ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है।

च्याख्या-संतोषसे अर्थात् चाहरहित होनेपर जो अनन्त सुख मिलता है उसकी बराबरी दूसरा कोई सांसारिक सुख नहीं कर रकता। वह ही सर्वोत्तम सुख है ॥ ४२॥

# कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिचयात्तपसः ॥ ४३॥

तपसः=तपके प्रभावसे; अशुद्धित्तयात्= जब अशुद्धिका नाश हो जाता है, तब; कायेन्द्रियसिद्धिः=शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है।

व्याख्या-स्वधर्मपालनके लिये व्रत-उपवास आदि करने या अन्य सब प्रकारके कष्ट सहन करनेका नाम 'तप' है (योग॰ २।१को टीका)। इसके अभ्याससे शरीर और इन्द्रियोंके मलका नाश हो जाता है, तब योगीका शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और हल्का हो जाता है तथा तीसरे पादके पैतालीसवें और छियालीसवें सुत्रमें वतलायी हुई काय-सम्पद्स्प शरीर-सम्बद्धी उतिस्वियाँ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by egallogo सिद्धियाँ

प्राप्त हो जाती हैं एवं सूक्ष्म, दूर देशमें और व्यवधानयुक्त स्थानमें स्थित विषयोंको देखना, सुनना आदि इन्द्रियसम्बन्धी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है ॥ ४३ ॥

# स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ ४४ ॥

स्वाध्यायात्=स्वाध्यायसे; इष्टदेवतासम्प्रयोगः=इष्टदेवताकी

भलीभाँति प्राप्ति (साक्षात्कार) हो जाती है।

व्याख्या-शास्त्राभ्यास, मन्त्रजप और अपने जीवनका अध्ययन-रूप स्वाध्यायके प्रभावसे योगी जिस इष्टदेवका दर्शन करना चाहता है, उसीका दर्शन हो जाता है।। ४४।।

# समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्।। ४५॥

ई्थरप्रियाचानात्=ईश्वर-प्रणिधानसे; समाधिसिद्धिः =

समाधिकी सिद्धि हो जाती है।

व्याख्या-ईश्वरकी शरणागतिसे योगसाधनमें आनेवाले विघ्नोंका नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है (योग०१। २३), क्योंकि ईश्वरपर निर्भर रहनेवाला साधक तो केवल तत्परतासे साधन करता रहता है, उसे साधनके परिणामकी चिन्ता नहीं रहती। उसके साधनमें आनेवाले विघ्नोंको दूर करनेका और साधनकी सिद्धिका भार ईश्वरके जिम्मे पड़ जाता है, अतः साधनका अनायास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक ही है ॥ ४५ ॥

सम्बन्ध-यहाँतक यम भ्रोर नियमोंका फलसहित वर्णंन किया गया; श्रव श्रासनके लचग, उपाय श्रोर उसका फल क्रमसे वत्रहरते, हैं angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

#### स्थिरसुखमासनम् ॥ ४६ ॥

स्थिरसुखम्=निश्चल (हलन-चलनसे रहित) सुखपूर्वक बैठने-का नाम; श्रासनम्='आसन' है।

च्याख्या—हठयोगमें आसनोंके बहुत भेद बतलाये गये हैं, परंतु यहाँ सूत्रकारने उनका वर्णन नहीं करके बैठनेका तरीका साधककी इच्छापर ही छोड़ दिया है। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यताके अनुसार जिस रीतिसे बिना हिले-डुले स्थिरभावसे सुखपूर्वक बिना किसी प्रकारकी पीड़ाके बहुत समयतक बैठ सके बही आसन उसके लिये उपयुक्त है। इसके सिवा, जिसपर बैठकर साधन किया जाता है, उसका नाम भी आसन है; अत: वह भी स्थिर और सुखपूर्वक बैठनेलायक होना चाहियेश्व॥ ४६॥

### प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यास् ।। ४७॥

प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्=(उक्त आसन) प्रयत्न-की शिथिलतासे और अनन्त (परमात्मा ) में मन लगानेसे (सिद्ध होता है)।

व्याख्या-शरीरको सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वंक बैठ जाने-के बाद शरीर-सम्बन्धी सब प्रकारकी चेष्टाओंका त्याग कर देना ही

क्षश्रीमद्भगवद्गीतामें जिस भ्रासनपर बैठकर योगाम्यास करनेके लिये कहा है, उसे स्थिर श्रीर भ्रचल स्थापन करनेके लिये कहा है ग्रीर उसपर बैठनेका तरीका इस प्रकार बतलाया है कि शारीर, गला श्रीर सिर—ये तीनों सीधे श्रीर स्थिर रहें, वहाँ भी किसी विशेष श्रासनका नाम नहीं दिया है (देखिये गीता श्रध्याय ६, श्लोक १९ से १३ तक)। (तथा श्वेता० उ० २। ६, १०)।

प्रयत्नकी शिथिलता है; इससे ग्रौर परमात्मामें मन लगानेसे-इन दो उपायोंसे ग्रासनकी सिद्धि होती है।

यहाँ वहुत-से टीकाकारोंने ग्रनन्तका ग्रथं शेषनाग ग्रौर समापित्तका ग्रथं समाधि किया है। भोजराजने ग्रनन्तका ग्रथं ग्राकाशादि किया है ग्रौर समापित्तका ग्रथं चित्तका तद्रूप हो जाना किया है; किंतु योगके ग्रङ्कोंमें समाधि ग्रन्तिम ग्रङ्क है, उसीके लिये ग्रासन ग्रादि ग्रङ्कोंका ग्रनुष्ठान है। ग्रासनको समाधिका वहिरङ्क साधन भी बतलाया गया है। ग्रतः किसी प्रकारकी भी समाधिको ग्रासनकी स्थिरताका उपाय बतलाना ग्रुक्तिसंगत नहीं होता। सज्जन विद्वान् ग्रनुभवी महानुभाव इसपर विचार करें॥ ४७॥

### ततो द्वन्द्वानभिघातः ॥ ४८॥

ततः = उस (ग्रासनकी सिद्धि) से; द्रन्द्वानिभिधातः = (शीत-उष्ण ग्रादि) द्रन्द्वोंका ग्राघात नहीं लगता।

व्याख्या-ग्रासन-सिद्धि हो जानेसे शरीरपर सर्दी-गर्मी ग्रादि द्वन्द्वोंका प्रभाव नहीं पड़ता, शरीरमें उन सबको बिना किसी प्रकार-की पीड़ाके सहन करनेकी शक्ति ग्रा जाती है। ग्रतः वे द्वन्द्व चित्तको चक्र्यल बनाकर साधनमें विघ्न नहीं डाल सकते॥ ४८॥

सम्बन्ध-श्रय प्राणायामका सामान्य लच्चण वतलाते हैं---

# तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९ ॥

त्रिम्म् अस्ति ल्युष्ठ अस्ति होनेके वाद; श्वास-पाठ यो० द० ७प्रश्वासयोः=श्वास ग्रीर प्रश्वासकी; गतिविच्छेदः=गतिका रुक जाना; प्राणायामः='प्राणायाम' है।

च्याख्या—प्राणवायुका शरीरमें प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलना प्रश्वास है। इन दोनोंकी गतिका रुक जाना ग्रर्थात् प्राणवायुकी गमनागमनरूप क्रियाका वंद हो जाना ही प्राणायामका सामान्य लक्षण है।

यहाँ ग्रासनकी सिद्धिके बाद प्राणायामका सम्पन्न होना बतलाया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्रासनकी स्थिरताका ग्रम्यास किये विना ही जो प्राणायाम करते हैं •वे गलत रास्तेपर हैं। प्राणायामका ग्रम्यास करते समय ग्रासनकी स्थिरता परम ग्रावश्यक है।। ४६॥

सम्बन्ध-उक्त प्राणायामके भेदोंको समकानेके लिये तीन प्रकारके प्राणायामींका वर्णन करते हैं---

### बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूद्दमः ॥ ५०॥

वाह्याभ्यन्तरस्तम्मयृत्तिः=( उक्त प्राणायाम ) वाह्यवृत्ति, ग्राभ्यन्तरवृत्ति ग्रीर स्तम्भवृत्ति (ऐसे तीन प्रकारका ) होता है; (तथा वह ) देशकालसंख्याभिः=देश, काल ग्रीर संख्याद्वारा; परिदृष्टः=भलीभाँति देखा जाता हुग्रा; दीर्घस्भः=लंबा ग्रीर हल्का (होता जाता है)।

न्याख्या--ग्रगले सूत्रमें जिस प्राणायामके लक्षण किये गये हैं,

उसे चौथा प्राणायाम वताया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस सूत्रमें तीन प्रकारके प्राणायामोंका वर्णन है ग्रौर उन तीनों प्रकारके ही प्राणायामोंको साधक देश, काल ग्रौर संख्याद्वारा देखता रहता है कि वे किस ग्रवस्थातक पहुँच चुके हैं। इस प्रकार परीक्षा करते-करते वे प्राणायाम जैसे-जैसे उन्नत होते जाते हैं, वैसे-ही-वैसे उनमें लम्बाई ग्रौर हल्कापन बढ़ता चला जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्तम्भवृत्तिरूप तृतीय प्राणायाममें भी देशका सम्बन्ध रहता है, ग्रन्थथा वह देश, काल ग्रौर संख्याद्वारा परिदृष्ट कैसे होगा ? प्राणायामके तीन भेदोंको इस प्रकार समक्षना चाहिये—

- (१) वाह्यवृत्ति—प्राणवायुको शरीरसे वाहर निकालकर वाहर ही जितने कालतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रखना ग्रौर साथ-ही-साथ इस वातकी भी परीक्षा करते रहना कि वह वाहर ग्राकर कहाँ ठहरा है, कितने समयतक ठहरा है ग्रौर उतने समयमें स्वाभाविक प्राणकी गतिकी कितनी संख्या होती है। यह 'वाह्यवृत्ति' प्राणायाम है; इसे 'रेचक' भी कहते हैं; क्योंकि इसमें रेचनपूर्वक प्राणको रोका जाता है। ग्रभ्यास करते-करते यह दीर्घ (लंवा) ग्रथांत् वहुत कालतक रुके रहनेवाला ग्रौर सूक्ष्म ग्रथांत् हल्का (ग्रनायास-साध्य) हो जाता है।
  - (२) ग्राभ्यन्तरवृत्ति—प्राणवायुको भीतर ले जाकर भीतर ही जितने कालतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रहना ग्रीर साथ-साथ यह देखते रहना कि ग्राभ्यन्तर देशमें कहाँतक जाकर प्राण रक्तता है ज़िर कि क्रिक्टिंग कि ग्राभ्यन्तर है ज़िर उतने रक्तता है ग्रीर उतने

समयमें प्राणकी स्वाभाविक गतिकी कितनी संख्या होती है। यह 'ग्राभ्यन्तर' प्राणायाम है; इसे 'पूरक' प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीरके ग्रंदर ले जाकर प्राणको रोका जाता है। ग्रभ्यासबलसे यह भी दीर्घ ग्रीर सूक्ष्म होता जाता है।

(३) स्तम्भवृत्ति—शरीरके भीतर जाने ग्रौर वाहर निकलनेवाली जो प्राणोंकी स्वाभाविक गित है, उसे प्रयत्नपूर्वक वाहर या भीतर निकलने या ले जानेका ग्रभ्यास न करके प्राणवायु स्वभाव-से वाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहाँ हो, वहीं उसकी गितको स्तम्भित कर देना (रोक देना) ग्रौर यह देखते रहना कि प्राण किस देशमें एके हैं, कितने समयतक सुखपूर्वक एके रहते हैं, इस समयमें स्वाभाविक गितकी कितनी संख्या होती है, यह 'स्तम्भवृत्ति' प्राणायाम है; इसे 'कुम्भक' प्राणायाम भी कहते हैं। ग्रभ्यासवलसे यह भी दीर्घ ग्रौर सूक्ष्म होता है। कोई-कोई टीकाकार इसे केवल कुम्भक कहते हैं, । इस तीसरे ग्रौर ग्रगले सूत्रमें वतलाये हुए चौथे प्राणायामके भेदका निर्णय करनेमें वहुत मतभेद है।

साधक किसी भी प्राणायामका अभ्यास करें, उसके साथ मन्त्र अवस्य रहना चाहिये॥ ५०॥

सम्बन्ध-चौथे प्राखायामका वर्णन करते हैं-

# बाह्याभ्यन्तरविषयाचेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥

वाह्यास्यन्तरविषयाक्षेपी=वाहर ग्रीर भीतरके विषयोंका त्याग कर देनेसे ग्रपने-ग्राप होनेवाला; चतुर्थः=चौथा प्राणायाम है।

च्याख्या—वाहर और भीतरके विषयोंके चिन्तनका त्याग कर देनेसे अर्थात् इस समय प्राण वाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं अथवा चल रहे हैं कि ठहरे हुए हैं, इस जानकारीका त्याग करके मनको इष्टचिन्तनमें लगा देनेसे देश, काल और संख्याके ज्ञानके विना ही अपने-आप जो प्राणोंकी गति जिस-किसी देशमें रुक जाती है, वह चौथा प्राणायाम है। यह पहले वतलाये हुए तीन प्रकारके प्राणायामोंसे सर्वथा भिन्न है, यह वात दिखलानेके लिये सूत्रमें 'चतुर्थः' पदका प्रयोग किया गया है।

यह अनायास होनेवाला राजयोगका प्राणायाम है। इसमें मनकी चक्रलता शान्त होनेके कारण अपने-ग्राप प्राणोंकी गति रुकती है और पहले वतलाये हुए प्राणायामोंमें प्रयत्नद्वारा प्राणोंकी गतिको रोकनेका अभ्यास करते-करते प्राणोंकी गतिका निरोध होता है, यही इसकी विशेषता है॥ ५१॥

#### ततः चीयते प्रकाशावरणम् ॥ ५२ ॥

ततः=उस (प्राणायामके अभ्यात) से; प्रकाशावरणम्= प्रकाश (ज्ञान) का ग्रावरण; चीयते=क्षीण हो जाता है।

व्याख्या—जैसे-जैसे मनुष्य प्राणायामका अभ्यास करता है, वैसे-ही-वैसे उसके संचित कर्म-संस्कार ग्रीर अविद्यादि क्लेश दुर्बल होते चले जाते हैं। ये कर्म-संस्कार और ग्रविद्यादि क्लेश ही ज्ञानका आवरण (परदा) है। इस परदेके कारण ही मनुष्यका ज्ञान दिकी रहिता है, भूते अधिक को हित हुआ ए स्वार है के जिल्ला यह परदा दुर्बल होते-होते सर्वथा क्षीण हो जाता है, तव साधकका ज्ञान सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो जाता है (गीता ५। १६)। इसलिये साधकको प्राणायामका अभ्यास ग्रवश्य करना चाहिये॥ ५२॥

सम्बन्ध-प्राखायामका दूसरा फल वतलाते हैं-

#### धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥

च=तथा; धारणासु=धारणात्रोंमें; मनसः=मनकी; योज्यता= योग्यता (भी हो जाती है)।

ज्याख्या—प्राणायामके अभ्याससे मनमें धारणाकी योग्यता भी ग्रा जाती है, यानी उसे चाहे जिस जगह अनायास ही स्थिर किया जा सकता है ॥ ५३॥

सम्बन्ध--- अब प्रत्याहारके लच्चण बतलाते हैं---

#### स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥

स्त्रविषयासम्प्रयोगे=अपने विषयोंके सम्बन्धसे रहित होनेपर; इन्द्रियाणाम्=इन्द्रियोंका; चित्तस्वरूपानुकारः इव=जो चित्तके स्वरूपमें तदाकार-सा हो जाना है, वह; प्रत्याहारः=प्रत्याहार है।

न्याख्या— उक्त प्रकारसे प्राणायामका ग्रभ्यास करते-करते मन और इन्द्रियाँ गुद्ध हो जाते हैं, उसके वाद इन्द्रियोंकी वाह्यवृत्तिको सब ओरसे समेटकर मनमें विलीन करनेके अभ्यासका नाम 'प्रत्याहार' है। जब साधनकालमें साधक इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

करके चित्तको ग्रपने ध्येयमें लगाता है, उस समय जो इन्द्रियोंका विषयोंकी ग्रोर न जाकर चित्तमें विलीन-सा हो जाना है, यह प्रत्याहार सिद्ध होनेकी पहचान है। यदि उस समय भी इन्द्रियाँ पहलेके ग्रभ्याससे इसके सामने बाह्य विषयोंका चित्र उपस्थित करती रहें तो समभना चाहिये कि प्रत्याहार नहीं हुग्रा। उपनिषदों-में भी 'वाक्' शब्दसे उपलक्षित इन्द्रियोंको मनमें निरुद्ध करनेकी बात कहकर यही भाद दिखलाया है ॥ ५४॥

सम्बन्ध-श्रव प्रत्याहारका फल बतलाकर इस द्वितीय पादकी समाप्ति करते हैं-

## ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ॥ ५५ ॥

ततः = उस (प्रत्याहार) से; इन्द्रियाणाम् = इन्द्रियोंकी; परमा = परम; वश्यता = वश्यता (हो जाती है)।

व्याख्या—प्रत्याहार सिद्ध हो जानेपर योगीकी इन्द्रियाँ उसके सर्वथा वशमें हो जाती हैं, उनकी स्वतन्त्रताका सर्वथा अभाव हो जाता है। प्रत्याहारकी सिद्धि हो जानेके वाद इन्द्रियविजयके लिये अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं रहती॥ ५५॥

7.500

% यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः । (कठ० १ । ३ । १६)
'बुद्धिमान् मनुष्यको उचित है कि वह वाक् प्रादि इन्द्रियोंको बाह्य
विषयोंसे हटाकर मनमें विलोन कर दे प्रर्थात् इनकी ऐसी स्थिति कर दे
कि इनकि कीईविश्वीविक्रस्यतना हो। टसाइसें तिल्प्योंकी स्फूर्गा न रहे।'

#### ॐ श्रीपरमात्मने नमः

Party of Spirit price for

10

### विभूतिपाद-3

सम्बन्ध— दूसरे पादमें योगाङ्गोंके वर्णनका आरम्भ करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार— इन पाँच वहिरङ्ग साधनों- का फलसहित वर्णन किया गया; शेप धारणा, ध्यान और समाधि— इन तीन अन्तरङ्ग साधनोंका वर्णन इस पादमें किया जाता है; क्योंकि ये तीनों जब किसी एक ध्येयमें पूर्णतया किये जाते हैं, तब इनका नाम संयम हो जाता है। योगकी विसूतियाँ प्राप्त करनेके लिये संयमकी आवश्यकता है, अतः इन अन्तरङ्ग साधनोंका वर्णन साधनपादमें न करके इस विभूतिपादमें करते हुए पहले धारणाका स्वरूप वतलाते हैं—

#### देशवन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥

चित्तस्य देशवन्धः=( बाहर या शरीरके भीतर कहीं भी ) किसी एक देशमें चित्तको ठहराना; धारणा=धारणा है।

न्याख्या-नाभिचक्र, हृदय-कमल आदि शरीरके भीतरी देश हैं और आकाश या सूर्य-चन्द्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ वाहरके देश हैं, उनमेंसे किसी एक देशमें चित्तकी वृत्तिको लगानेका नाम 'धारणा' है ॥ १॥

सम्बन्ध-ध्यानका स्वरूप बतलाते हैं-

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

#### तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥ २ ॥

तत्र=( जहाँ चित्तको लगाया जाय ) उसीमें; प्रत्ययेकतानता=
वृत्तिका एकतार चलना; ध्यानम् = ध्यान है।

ब्याख्या—जिस ध्येय वस्तुमें चित्तको लगाया जाय, उसीमें चित्तका एकाग्र हो जाना श्रर्थात् केवल ध्येयमात्रकी एक ही तरहकी वृत्तिका प्रवाह चलना, उसके वीचमें किसी भी दूसरी वृत्तिका न उठना 'ध्यान' है ॥ २ ॥

सम्बन्ध-समाधिका स्वरूप वतलाते हैं-

# तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥३॥

श्रथमात्रिनर्भासम् = जव ( घ्यानमें ) केवल घ्येयमात्रकी ही प्रतीति होती है ग्रौर; स्वरूपशूर्यमिव=चित्तका निज स्वरूप शूर्यसा हो जाता है, तब; तदेव = वही ( घ्यान हो ); समाधिः समाधि हो जाता है।

च्याख्या—ध्यान करते-करते जब चित्त ध्येयाकारमें परिणत हो जाता है, उसके ग्रपने स्वरूपका ग्रभाव-सा हो जाता है, उसकी ध्येयसे भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यानका ही नाम 'समाधि' हो जाता है। यही लक्षण निर्वितर्क समापत्तिके नामसे पहले पादमें किया गया है (योग० १। ४३)॥ ३॥

सम्बन्ध-उक्त तीनों साधनोंका सांकेतिक नाम वतलाते हैं-

CC-0. Jकायमकाकार्यस्यमाका. Hgiti&d NeGangotri

एकत्र = किसी एक ध्येय विषयमें; त्रयम् = तीनोंका होना; संयमः = संयम है।

च्याख्या-किसी एक ध्येय पदार्थमें धारणा, ध्यान ग्रौर समाधि-ये तीनों होनेसे 'संयम' कहलाता है। ग्रतः इस ग्रन्थमें जहाँ-तहाँ किसी विषयमें संयम करनेको कहा जाय या संयमका फल वतलाया जाय तो संयमके नामसे किसी एक ध्येयमें तीनोंका होना समभ लेना चाहिये॥ ४॥

सम्बन्ध-संयमकी सिद्धिका फल वतलाते हैं-

#### तज्जयात्प्रज्ञालोकः ॥ ५ ॥

तज्जयात् = उसको जीत लेनेसे; प्रज्ञालोकः=बुद्धिका प्रकाश होता है।

व्याख्या—साधन करते-करते जब योगी संयमपर विजय प्राप्त कर लेता है अर्थात् चित्तमें ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषयमें वह संयम करना चाहे, उसीमें तत्काल संयम हो जाता है, उस समय योगोको बुद्धिका प्रकाश प्राप्त हो जाता है ग्रर्थात् उसकी बुद्धिमें अलौकिक ज्ञानशक्ति ग्रा जाती है, इसीको प्रथम पादमें ग्रध्यात्मप्रसादके ग्रौर ऋतस्मरा प्रज्ञाके नामसे कहा है (योग० १। ४७-४८ )॥ १॥

सम्बन्ध-संयमके प्रयोगकी विधिका वर्णन करते हैं-

## तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥

तस्य = उस (संयम) का (क्रमसे); भूमिषु = भूमियोंमें; विनियोगः = विनियोग (करना चाहिये)।

च्याच्या--संयमका प्रयोग क्रमसे करना चाहिये अर्थात् पहले

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

स्थूल विषयमें संयम करना चाहिये। वह स्थिर हो जानेपर सूक्ष्म विषयों में क्रमसे संयम करना चाहिये। इसी प्रकार जिस-जिस स्थलमें संयम स्थिर होता जाय, उस-उससे आगे बढ़ते रहना चाहिये॥६॥

सम्बन्ध-उक्त तीनों साधनोंकी विशेषता वतलाते हैं--

#### त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥

पूर्वे स्य:=पहले कहे हुओंकी अपेक्षा; त्रयम्=ये तीनों (साधन); श्रन्तरङ्गम्=अन्तरङ्ग हैं।

न्याख्या—इसके पहले अर्थात् दूसरे पादमें जो योगके यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार—ये पाँच अङ्ग बतलाये गये हैं, उनकी ग्रपेक्षा उपर्युक्त धारणा, ध्यान और समाधि—ये तीनों साधन अन्तरङ्ग हैं; क्योंकि इन तीनोंका योग—सिद्धिके साथ निकटतम सम्बन्ध है।। ७॥

सम्बन्ध-निबींज समाधिकी विशेपताका व्यान करते हैं--

#### तद्पि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ = ॥

तद्पि=वे ( ऊपर कहे हुए धारणा आदि तोनों ) भी; निवीजस्य=निर्वीज समाधिके; वहिरद्गम्=वहिरङ्ग ( साधन ) हैं।

ब्याख्या-पर-वैराग्यकी दृढ़तासे जव समाधिप्रज्ञाके संस्कारोंका भी निरोध हो जाता है, तव निर्वीज समाधि सिद्ध होती है (योग० १।५१)। ग्रतः धारणा, ध्यान और समाधि भी उसके अन्तरङ्ग साधन निही हो स्माधिक स्वाधिक स्वाधिक स्व ग्रभाव किया जाता है (योग०१।१८), किसी भी ध्येयमें चित्तको स्थिर करनेका ग्रभ्यास नहीं किया जाता॥ ८॥

सम्बन्ध-गुणोंका स्वभाव चञ्चल है , उनमें प्रतिच्या परिणाम होता रहता है िट्यता गुणोंका ही कार्य है, श्रतः वह भी कभी एक श्रवस्थामें नहीं रह सकता। श्रतः निरोध-समाधिके समय उसका कैसा परिणाम होता है, यह वतलानेके लिये कहते हैं—

#### व्युत्थानिरोधसंस्कारयोरिभभवपादुर्भावौ निरोध-चणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥

व्युत्थानिरोधसंस्कारयोः श्रभिभवश्रादुर्भावौ=व्युत्थान-अवस्थाके संस्कारोंका दव जाना और निरोध अवस्थाके संस्कारोंका-प्रकट हो जाना-यह; निरोधन्तग्यिन्तान्वयः=निरोधकालमें चित्तका निरोध-संस्कारानुगत होना; निरोधपरिगामः=निरोध-परिणाम है।

व्याख्या-निरोधसमाधिमें चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियोंका ग्रभाव हो जानेपर भी जनके संस्कारोंका नाश नहीं होता। उस कालमें केवल संस्कार ही शेष रहते हैं, यह बात पहले पादमें कही है (योग० १।१८)। ग्रतः निरोधकालमें चित्त व्युत्थान और निरोध-वोनों ही प्रकारके संस्कारमें व्याप्त रहता है; क्योंकि चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म हैं; धर्मी अपने धर्ममें सदैव व्याप्त रहता है, यह नियम है (योग० ३।१४)। उस निरोधकालमें जो व्युत्थान-के संस्कारोंका दव जाना ग्रौर निरोधसंस्कारोंका प्रकट हो जाना है, तथा चित्तका निरोधसंस्कारोंसे सम्बन्धित हो जाना है यह ब्युत्थानधर्मसे निरोधधर्ममें परिणत होनारूप निरोध-परिणाम है। क्ष निरोध-समाधिकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात-समाधि भी ब्युत्थान-अवस्था ही है (योग०३। द)। अतः उसके संस्कारोंको यहाँ ब्युत्थान-संस्कारोंके ही अन्तर्गत समभना चाहिये॥ १॥

सम्बन्ध-इसके बाद क्या होता है, सो बतलाते हैं-

#### तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्।। १०।।

संस्कारात्=संस्कारवलसे; तस्य = उस (चित्त) की; प्रशान्त-वाहिता-प्रशान्तवाहिता (स्थिति ) होती है।

ब्बाख्या—पहले सूत्रके कथनानुसार जब ब्युत्थानके संस्कार सर्वथा दब जाते हैं ग्रौर निरोधके संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं, उस समय उस संस्कारमात्र शेष चित्तमें निरोध-संस्कारोंकी अधिकतासे केवल निर्मल निरोध-संस्कारधारा चलती रहती है अर्थात् केवल निरोध-संस्कारोंका ही प्रवाह चलता रहता है। यह निरुद्ध चित्तका अवस्था-परिणाम है ॥ १०॥

% यहाँ समाधि-परिग्राम और एकाग्रतापरिग्रामके लक्षण पहले न करके पहले निरोध-परिग्रामका स्वरूप वतलाया है। इसका यह कारण मालूम होता है कि ग्राठवें सूत्रमें निरोध-समाधिका वर्णन ग्रा गया। इस-लिये पहले निरोध-परिग्रामना लक्षण वतलाना ग्रावश्यक हो गया; क्योंकि पहले (योग०१। ५१ में) निरोध-समाधिका लक्षण करते हुए सव वृत्तियोंके निरोधसे निर्वीज समाधिका होना वतलाया है। ग्रतः उसमें परिग्राम न होनेकी धारणा स्वामाविक हो जाती है; परन्तु जवतक चित्तकी गुग्गोंसे मिन्न सत्ता रहती है, वह अपने कारणमें विलीन नहीं हो जाता, तबतक उसमें परिग्राम होना ग्रनिवार्य है। इसलिये निरोध-परिग्राम किस प्रकार होता है, वह अपने कारणमिक्क हो कारोधि है dGangotri सम्बन्ध--श्रब सम्प्रज्ञात-सनाधिमें चित्तका जैसा परिणाम होता है, उसका वर्णन करते हैं---

# सर्वार्थतेकात्रतयोः चयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥

सर्वार्थतेकाग्रतयोः त्तयोद्यां=सव प्रकारके विषयोंका चिन्तन करनेकी वृत्तिका क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषयको चिन्तन करनेवाली एकाग्रता-अवस्थाका उदय हो जाना—यहः चित्तस्य=चित्तकाः समाधिपरिग्णामः=समाधि-परिणाम है।

ध्याख्या—निरोध-समाधिके पहले जब योगीका सम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता है, उस समय चित्तकी विक्षिप्तावस्थाका क्षय होकर एकाग्र अवस्थाका उदय हो जाता है। निर्वितर्क और निर्विचार सम्प्रज्ञात-समाधिमें केवल ध्येयमात्रका ही ज्ञान रहता है, चित्तके निज स्वरूपतकका भान नहीं रहता (योग०१।४३), वह चित्तका विक्षिप्तावस्थासे एकाग्र-ग्रवस्थामें परिणत हो जानास्य समाधि-परिणाम है।।११॥

सम्बन्ध-उसके बादकी स्थितिका वर्णन करते हैं-

# ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकात्रतापरिणामः ॥ १२ ॥

ततः = उसके बाद; पुनः=िफर जव; शान्तोदितौ=शान्त होनेवाली और उदय होनेवाली; तुल्यप्रत्ययौ=दोनों ही वृत्तियाँ

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

एक-सी हो जाती हैं, तव वह; चित्तस्य = चित्तका; एकाग्रता-परिगामः = एकाग्रता-परिणाम है।

क्याख्या—जब चित्त विक्षिप्त-अवस्थासे एकाग्र-अवस्थामें प्रवेश करता है, उस समय चित्तका जो परिणाम होता है, उसका नाम समाधि-परिणाम है। जब चित्त भलीभाँति समाहित हो चुकता है, उसके बाद जो चित्तमें परिणाम होता रहता है, उसे एकाग्रता-परिणाम कहते हैं। उसमें शान्त होनेवाली वृत्ति और उदय होनेवाली वृत्ति एक-सी हो होती है।

पहले कहे हुए समाधि-परिणाममें तो शान्त होनेवाली और उदय होनेवाली वृत्तिमें भेद होता है; किंतु इसमें शान्त होनेवाली और उदय होनेवाली वृत्तिमें भेद नहीं होता, यही समाधि-परिणाममें और एकाग्रता-परिणाममें ग्रन्तर है। सम्प्रज्ञात-समाधिकी प्रथम अवस्थामें समाधि-परिणाम होता है और उसकी परिपक्क-अवस्थामें एकाग्रता-परिणाम होता है। इस एकाग्रता-परिणामके समय होनेवाली स्थितिको ही पहले पादमें निर्विचार समाधिकी निर्मलताके नामसे कहा है (योग०१।४७)॥ १२॥

सम्बन्ध-उपयु क परिणामोंके नाम वतलाते हुए उनके उदाहरणसे श्रन्य समस्त वस्तुश्रोंमें होनेवाले परिणामोंकी व्याख्या करते हैं-

# एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलचणावस्थापरिणामा

CC-0. SKI WITTI Checten Digitized by eGangotri

व्याख्या—पहले नवें और दसवें सूत्रमें तो निरोध-समाधिके समय होनेवाले चित्तके धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणामका वर्णन किया गया है तथा ग्यारहवें और वारहवें सूत्रमें सम्प्रज्ञात-समाधिके समय होनेवाले चित्तके धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणामका वर्णन किया गया है। इसी तरह संसारकी समस्त वस्तुओं में ये परिणाम वरावर होते रहते हैं; क्योंकि तीनों ही गुण परिणामी हैं, अतः उन्नके कार्यों परिवर्तन होते रहना अनिवार्य है। इसलिये इस सूत्रमें यह बात कही गयी है कि ऊपरके वर्णनसे ही पाँचों भूतों में और समस्त इन्द्रियों में होनेवाले धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणामोंको समभ लेना चाहिये। इनका भेद उदाहरणसहित समभाया जाता है।

यह ध्यानमें रखना चाहिये कि सांख्य और योगके सिद्धान्तमें कोई भी पदार्थ विना हुए उत्पन्न नहीं होता। जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती है, वह उत्पन्न होनेसे पहले भी अपने कारणमें विद्यमान थी और जुप्त होनेके वाद भी विद्यमान है (योग० ४। १२)।

(१) धर्म-परिणाम—जब किसी धर्मीमें एक धर्मका लय होकर दूसरे धर्मका उदय होता है, उसे 'धर्म-परिणाम' कहते हैं; जैसे नवें सूत्रमें चित्तरूप धर्मीके व्युत्थानसंस्काररूप धर्मका दब जाना और निरोधसंस्काररूप धर्मका प्रकट होना वतलाया गया है। यही धर्मोंमें विद्यमान रहनेवाले चित्तरूप धर्मीका धर्म-परिणाम है। इसी प्रकार ग्यारहवें सूत्रमें जो सर्वार्थतारूप धर्मका क्षय और एकाग्रतारूप धर्मका उदय वतलाया गया है, यह भी चित्तरूप धर्मीका धर्म-परिणाम है। इसी तरह मिट्टीमें पिण्डरूप धर्मका क्षय और घटरूप धर्मका उदय होना, फिर घटरूप धर्मका क्षय और ठीकरी (फूटे हुए घटके टुकड़े) रूप धर्मका उदय होना—सव प्रकारके धर्मोंमें विद्यमान रहनेवाले मिट्टीरूप धर्मीका धर्म-परिणाम है। इसी तरह अन्य समस्त वस्तुओंमें भी समक्ष लेना चाहिये।

[२] लक्षण-परिणाम—यह परिणाम भी धर्म-परिणामके साथ-ताथ हो जाता है। यह लक्षण-परिणाम धर्ममें होता है [योग०४।१२]। वर्तमान धर्मका लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण-परिणाम है, अनागत धर्मका प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है और प्रकट होनेसे पहले वह अनागत लक्षणवाला रहता है। इन तीनोंको धर्मका 'लक्षण-परिणाम' कहते हैं। ग्यारहवें सूत्रमें जो चित्तके सर्वार्थता-धर्मका क्षय होना वतलाया गया है, वह उसका अतीत लक्षण-परिणाम है और जो एकाग्रतारूप धर्मका उदय होना वतलाया है, वह उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है। उदय होनेसे पहले वह अनागत लक्षण-परिणाममें था। इसी प्रकार दूसरी वस्तुओंके परिणामोंके विषयमें भी समभ लेना चाहिये।

[३] अवस्था-परिणाम—जो वर्तमान लक्षणयुक्त धर्ममें नयापनसे पुरानापन आ जाता है, वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और वर्तमान लक्षणको छोड़कर अतीत लक्षणमें चला

जाता है, यह लक्षणका 'अवस्था-परिणाम' है। एकादश सूत्रके वर्णनानुसार जब चित्तरूप धर्मीका वर्तमान लक्षणवाला सर्वार्थतारूप धर्म दवकर अतीत लक्षणको प्राप्त होता है, उस वर्तमानकालमें जो उसके दवनेका क्रम है, वह उसका अवस्था-परिणाम है और जो एकाग्रतारूप धर्म अनागत लक्षणसे वर्तमान लक्षणमें आता है तब उसका जो उदय होनेका ऋम है, वह भी अवस्था-परिणाम है। दसवें सूत्रमें निरुद्ध चित्तके ग्रवस्थापरिणाम-का और बारहवेंमें एकाग्रचित्तके अवस्थापरिणामका वर्णन है। इस प्रकार यह एक अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्थामें परिवर्तन होते जाना ही अवस्था-परिणाम है। यह ग्रवस्था-परिणाम प्रतिक्षण होता रहता है। कोई भी त्रिगुणमय वस्तु क्षणभर भी एक अवस्थामें नहीं रहती। यही बात दसवें और वारहवें सूत्रोंमें निरोधधर्मके और एकाग्रताधर्मके वर्तमान लक्षण-परिणाममें एक ही प्रकारके संस्कार ग्रीर वृत्तियोंका क्षय और उदय वतलाकर दिखलायी गयी है। हम बालकसे जवान और जवानसे बूढ़े किसी एक दिनमें या एक घड़ीमें नहीं हुए, हमारा यह ग्रवस्था-परिणाम अर्थात् अवस्था-का परिवर्तन प्रतिक्षणमें होता हुआ ही यहाँतक पहुँचा है। इसीको ग्रवस्था-परिणाम कहते हैं। यह परिणाम विचारद्वारा समभमें आता है, सहसा प्रतीत नहीं होता। श्रागे कहेंगे भी कि ऋमका ज्ञान परिणामके अवसानमें होता है [ योग० ४। ३३ ]।

धर्म-परिणाममें तो धर्मीके धर्मका परिवर्तन होता है, लक्षण-परिणाममें पहले धर्मका ग्रतीत हो जाना और नये धर्मका वर्तमान हो जाना—इस प्रकार धर्मका लक्षण वदलता है ग्रौर

अवस्था-परिणाममें धर्मके वर्तमान लक्षणसे युक्त रहते हुए ही उसकी अवस्था वदलती रहती है। पहले परिणामकी अपेक्षा दूसरा स्क्म है और दूसरेकी अपेक्षा तीसरा सूक्ष्म है॥ १३॥

सम्बन्ध-धर्म श्रीर धर्मीका विवेचन करनेके लिये धर्मीका स्वरूप वतलाते हैं—

#### शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी।।१४।।

शान्तोदिताव्यपदेरयधर्मानुपाती=अतीत, वर्तमान और आनेवाले धर्मोंमें जो अनुगत (व्याप्त ) रहता है (आधाररूपमें विद्यमान रहता है ) वह; धर्मी=धर्मी है।

ह्याख्या-द्रव्यमें सदा विद्यमान रहनेवाली अनेकों शक्तियोंका नाम धर्म है और उसके ग्राधारभूत द्रव्यका नाम धर्मी है। भाव यह है कि जिस कारणरूप पदार्थसे जो कुछ वन चुका है, जो बना हुआ है और जो बन सकता है, वे सब उसके धर्म हैं। वे एक धर्मीमें अनेक रहते हैं तथा अपने-ग्रपने निमित्तोंके मिलनेपर प्रकट और शान्त होते रहते हैं। उनके तीन भेद इस प्रकार हैं—

(१) अन्यपदेश्य—जो धर्म धर्मीमें शक्तिरूपसे विद्यमान रहते हैं। व्यवहारमें आने लायक न होनेके कारण जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता, वे 'ग्रव्यपदेश्य' कहलाते हैं। इन्हींको अनागत या ग्रानेवाले भी कहते हैं। जैसे जलमें वर्फ और मिट्टीमें बर्तन ग्रपना व्यापार करनेके लिये प्रकट होनेसे पहले शक्तिरूपमें छिपे रहते हैं। Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

- (२) उदित—जो धर्म पहले शक्तिरूपसे धर्मीमें छिपे हुए थे, वे जब ग्रपना कार्य करनेके लिये प्रकट हो जाते हैं, तब 'उदित' कहलाते हैं। इन्हींको वर्तमान भी कहते हैं। जैसे जलमें शक्तिरूपसे विद्यमान वर्फका प्रकट होकर वर्तमान रूपमें ग्रा जाना, मिट्टीमें शक्तिरूपसे विद्यमान वर्तनोंका प्रकट होकर वर्तमान इपमें ग्रा जाना।
- (३) जो धर्म ग्रपना व्यापार पूरा करके धर्मीमें विलीन हो जाते हैं, वे 'शान्त' कहलाते हैं, इन्हींको 'ग्रतीत' भी कहते हैं। जैसे वर्फका गलकर जलमें विलीन हो जाना ग्रौर घड़ेका फूटकर मिट्टीमें विलीन हो जाना।

धर्मोंकी शान्त, उदित और ग्रव्यपदेश्य—इन तीनों स्थितियोंमें ही धर्मी सदा ही ग्रनुगत रहता है। किसी भी कालमें धर्मीके विना धर्म नहीं रहते॥ १४॥

सम्यन्ध-एक ही धर्मीके भिन्न-भिन्न ग्रनेक धर्म-परिणाम कैसे होते हैं, यह वतलाते हैं—

# कमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५॥

परिणामान्यत्वे=परिणामको भिन्नतामें; क्रमान्यत्वम् = क्रमको भिन्नता; हेतुः=कारण है।

न्याख्या—एक ही द्रव्यका किसी एक ऋमसे जो परिणाम होता है, दूसरे ऋमसे उससे भिन्न दूसरा ही परिणाम होता है। ग्रन्य प्रकारके ऋमसे तीसरा ही परिणाम होता है। जैसे हमें रूईसे CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

बस्न बनाना है तो पहले रूईको घुनकर उसकी पूनी बनाकर चरखेपर कातकर उसका सूत वनाना पड़ेगा, फिर उस सूतका लंबा ताना करेंगे, फिर उसे तानेमेंसे पार करके रोलपर चढ़ायेंगे, फिर 'वै' मेंसे पार करके उसके आधे तन्तुओंको ऊपर उठायेंगे, आधोंको नीचे ले जायेंगे और वीचमें भरनीका सूत फेंककर उस धागेको यथास्थान बैठायेंगे, फिर ऊपरवाले धागोंको नीचे लायेंगे और नीचेवालोंको ऊपर ले जायँगे, इस तरह क्रमसे करते रहनेपर अन्तमें वस्त्ररूपमें रूईका परिणाम होगा। पर यदि हमें उसी रूईसे दीपककी बत्ती वनानी है तो उसे कुछ फैलाकर थोड़ा वट दे देनेसे तुरंत वन जायगी और यदि कुएँमेंसे जल निकालनेकी रस्सी वनानी है तो पहले सूत बनाकर उन घागोंको तीन या चार भागोंमें लंदा करके वट लगानेसे रस्सी वन जायगी। इनमें भी जैसा वस्त्र या जैसी वत्ती या जिस प्रकारकी रस्सी बनानी है, वैसे ही उनमें क्रमका भेद करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी वस्तुओं में भी समभ लेना चाहिये।

इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रममें परिवर्तन करनेसे एक ही धर्मी भिन्न-भिन्न नाम-रूपवाले धर्मोंसे युक्त हो जाता है, उसके परिणामकी भिन्नताका कारण क्रमकी भिन्नता ही है, दूसरा कुछ नहीं। क्रमकी भिन्नता सहकारी कारणोंके सम्वन्धसे होती है। जैसे ठंडके सम्वन्धसे जलमें वर्फरूप धर्मके प्रकट होनेका क्रम चलता है ग्रौर गर्मीके संयोगसे स्टीम (भाप) वननेका क्रम आरम्भ हो जाता है।। १५॥

सम्बन्ध — उत्ता Wathat किस्री leo ध्येश निस्तु ted bिस्त्व an करण लेनेपर

उससे क्या फल मिलता है, इसका वर्णन यहाँसे इस पाइकी समाप्तिपर्यन्त किया गया है। इनको ही योगकी 'विभूति' अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रकारका महत्त्व कहते हैं। (इन सबको समसकर योगीको चाहिये कि अपने लिये जो सबसे बड़कर फल माल्म पड़े, उसे चुन ले।)

जपर तीन प्रकारके परिणामोंका वर्णन किया गया, ग्रतः पहले इनमें संयम करनेका फल वतलाते हैं —

#### परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥ १६॥

परिणामत्रयसंयमात् = ( उक्त ) तीनों परिणामोंमें संयम करनेसे; श्रतीतानागतज्ञानम् = अतीत ( भूत ) और अनागत ( भविष्य—होनहार ) का ज्ञान ( हो जाता है )।

व्याख्या—धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और ग्रवस्था-परिणाम— इस प्रकार जिन तीन परिणामोंका पहले वर्णन किया गया है, जन तीनों परिणामोंमें संयम अर्थात् धारणा, ध्यान और समाधि कर लेनेसे योगीको जनका साक्षात्कार होकर भूत ग्रौर भविष्यका ज्ञान हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस वर्तमान वस्तुके विषयमें योगी यह जानना चाहे कि इसका मूल कारण क्या है और यह किस ढंगसे वदलती हुई, कितने कालमें वर्तमान रूपमें आयी है ग्रौर भविष्यमें किस प्रकार वदलती हुई कितने कालमें किस प्रकार ग्रपने कारणमें विलीन होगी? तो ये सब बातें उक्त तीनों परिणामोंमें संयम करनेसे जान सकता है।। १६।।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सम्बन्ध-इसी प्रकार श्रव दूसरी विभूतियोंका वर्णन करते हैं— शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तरप्रवि-भागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् ॥ १७॥

श्रव्दार्थप्रत्ययानाम्=शव्द, ग्रर्थं ग्रौर ज्ञान-इन तीनोंका; इतरेतराच्यासात्=जो एकमें दूसरेका अध्यास हो जानेके कारण; संकर:-मिश्रण हो रहा है; तत्प्रविभागसंयमात्=उसके विभागमें संयम करनेसे; सर्वभूतरुतज्ञानम्=सम्पूणं प्राणियोंकी वाणीका ज्ञान (हो जाता है)।

च्याख्या—वस्तुके नाम, रूप ग्रौर ज्ञान—यह तीनों यद्यपि परस्पर भिन्न हैं, जैसे 'घट' यह शब्द मिट्टीसे बने हुए जिस पदार्थका संकेत करता है, उस पदार्थसे सर्वथा भिन्न वस्तु है। इसी प्रकार उस घटरूप पदार्थकी जो प्रतीति होती है, वह चित्तकी वृत्तिविशेष है, अतः वह भी घटरूप पदार्थसे सर्वदा भिन्न वस्तु है, क्योंकि शब्द वाणीका धर्म है, घटरूप पदार्थ मिट्टीका घर्म है और वृत्ति चित्तका धर्म है तथापि तीनोंका परस्पर अध्यासके कारण मिश्रण हुग्रा रहता है। ग्रतः जब योगी विचारद्वारा इनके विभागको समस्कर उस विभागमें संयम कर लेता है, तब उसको समस्त प्राणियोंकी वाणीके अर्थका ज्ञान हो जाता है । १७॥

% सूत्रकारने जिस संयमका जो फल बतलाया जिसका अनुवादमात्र मैंने कर दिया है। उस संयमका वह फल कैसे होता है और क्यों होता है—यह मेरी समक्ष्म बाहरकी बाल हैं ज़िला के व्योगिक कहीं हूं जोर मैंने

### संस्कारसाचात्करणात् पूर्वजातिज्ञानस् ॥ १८॥

संस्कारसाचात्करणात् = (संयमद्वारा ) संस्कारोंका साक्षात् कर लेनेसे; पूर्वजातिज्ञानम् = पूर्वजन्मका ज्ञान (हो जाता है)।

व्याख्या—प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवं अपने इन्द्रियों ग्रौर मन-बुद्धिद्वारा जो कुछ ग्रनुभव करता है, वे सव उसके ग्रन्त:करणमें संस्काररूपमें संचित रहते हैं। उक्त संस्कार दो प्रकारके होते हैं—एक वासनारूप, जो कि स्मृतिके कारण हैं, दूसरे धर्माधर्मरूप, जो कि जाति, आग्रु और भोगके कारण हैं—ये दोनों ही प्रकारके संस्कार अनेक जन्म-जन्मान्तरोंसे संगृहीत होते ग्रा रहे हैं। (योग०२।१२;४। द से ११) उन संस्कारोंमें संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान हो जाता है। जैसे अपने पूर्व संस्कारोंके साक्षात्कारसे ग्रपने पूर्वजन्मका ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरेके संस्कारोंमें संयम करनेसे उसके पूर्वजन्मका भी ज्ञान हो सकता है।।१८॥

## प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥ १९ ॥

प्रत्ययस्य = दूसरेके चित्तका (संयमद्वारा साक्षात्कार कर लेनेसे); परचित्तज्ञानम्=दूसरेके चित्तका ज्ञान (हो जाता है)। व्याख्या—श्रीविज्ञानभिक्षुका ग्रथं है कि संयमद्वारा ग्रपने चित्तकी वृत्तिका साक्षात्कार कर लेनेसे योगी संकल्पमात्रसे ही दूसरेके चित्तको जान लेता है कि यह कुछ चिन्तन करनेमें लग

कभी किसी संयमको सिद्ध करके उसका फल प्राप्त भी नहीं किया है। इस परिस्थितिमें उसके निषयमें कुछ भी लिखना मेरी समक्तमें उचित नहीं है।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

रहा है या नहीं, इस समय यह प्रक्षिप्त है या मूढ है या प्रशान्त है-इत्यादि । किंतु दूसरे टीकाकारोंने यह अर्थ स्वीकार नहीं किया है।

इस ग्रन्थमें प्रायः चित्तकी वृत्तिविशेषको या ज्ञानको ही प्रत्यय नामसे कहा गया है। किंतु यहाँ दूसरे टीकाकारोंने प्रत्ययका अर्थ चित्तवृत्ति न लेकर चित्त लिया है; क्योंकि इस सूत्रमें उसके साक्षात्कारका फल चित्तका ज्ञान कहा है ग्रौर ग्रगले सूत्रमें वृत्ति-सहित ज्ञानका निषेध किया है तथा इस सूत्रमें यह स्पष्ट नहीं है कि किसके चित्तसाक्षात्कारका यह फल वतलाया गया है। किंतु फलमें 'पर' शब्दका प्रयोग देखकर साक्षात्कार भी दूसरेके ही चित्त-का माना है। वास्तवमें क्या बात है, ठीक समक्षमें नहीं ग्राती।।१६॥

सम्बन्ध-उसीको स्पष्ट करते हैं-

# न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्।।२०॥

च=िंकतु; तत्=वह ज्ञान, सालम्बनम्=ग्रालम्बनसहित; न=नहीं होता; तस्य त्रविषयीभृतत्वात्=त्र्योंकि (वैसा चित्त ) योगीके चित्तका विषय नहीं है।

ब्याख्या—चित्तके साक्षात्कारसे योगीको जो दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है, वह केवल चित्तके स्वरूपमात्रका ही होता है, उस चित्तके ग्रालम्बनका यानी उसका चित्त जिस वस्तुका चिन्तन कर रहा है, उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि योगीके चित्तका विषय दूसरेका चित्त है, उसका आलम्बन नहीं ॥ २०॥

सम्बन्ध — अव दूसरा संविक्षा विश्वनिं कारी क्षेप्रटन by eGangotri

#### कायरूपसंयमात् तद्श्राद्यशक्तिस्तम्भे चत्तुः-प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम् ॥ २१॥

कायरूपसंयमात् = शरीरके रूपमें संयम कर लेनेसे; तद्-ग्राह्मशक्तिस्तम्भे=जब उसकी ग्राह्मशक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगे=चक्षुके प्रकाशका उसके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण; अन्तर्थानम्=योगी ग्रन्तर्थान हो जाता है।

च्याख्या—जब योगी अपने शरीरके रूपमें संयम कर लेता है, तव वह दूसरेके देखनेमें आनेवाली शरीरकी दृश्यताशक्तिका संकल्पमात्रसे अवरोध कर सकता है, उसका अवरोध कर लेनेपर दूसरोंके नेत्रोंकी प्रकाशनशक्तिसे उसका सम्बन्ध नहीं होता, इस कारण उसे कोई नहीं देख सकता। इसका नाम अन्तर्धान है।

इसी तरह यदि योगी शब्दमें संयम कर लेता है तो उसके शब्दको कोई नहीं सुन सकता। यदि शरीरके स्पर्शमें संयम कर लेता है तो उसे कोई छू नहीं सकता—इत्यादि सिद्धियाँ भी उपलक्षणसे समक्त लेनी चाहिये॥ २१॥

सम्बन्ध-श्रन्य सिद्धिका वर्णंन करते हैं--

# सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्त-

सोपक्रमम्=उपक्रमसहित; च=ग्रीर;निरुपक्रमम्=उपक्रम-रहित—ऐसे दो प्रकारके; कर्म=कर्म होते हैं; तत्स्यमात्=उनमें CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoin संयम कर लेनेसे (योगीको); अपरान्तज्ञानम् = मृत्युका ज्ञान हो जाता है; या = अथवा; अशिष्टेभ्य:=अरिष्टोंसे भी (मृत्युका ज्ञान हो जाता है)।

ह्याख्या—जिन कर्मों के फलस्वरूप मनुष्यकी श्रायुका निर्माण होता है, वे दो प्रकारके होते हैं—(१) सोपक्रम—जिनके फलका श्रारम्भ हो चुका है, जो कि श्रपना फल देनेमें लगे हुए हैं, (२) निरुपक्रम—जिनके फल-भोगका श्रारम्भ नहीं हुग्रा है। इन दोनों प्रकारके कर्मों में संयम करके जब मनुष्य इनको इस तरह प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन-कौन-से कर्म कितने श्रंशमें श्रपना फल दे चुके हैं श्रीर कौन-से कर्मोंका कितना फल-भोग वाकी है श्रीर इनकी गतिके हिसाबसे कितने कालमें दोनों प्रकारके समस्त कर्मोंकी समाप्ति हो जायगी, तब उसे श्रपनी मृत्युका अर्थात् शरीरनाशके समयका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है।

इसके सिवा, ग्ररिष्टोंसे अर्थात् बुरे चिह्नोंसे भी मृत्युका ज्ञान हो जाता है, परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, ग्रनुमान-ज्ञान है।।२२।।

#### मैत्र्यादिषु बलानि ।। २३।।

मैत्री-स्रादिषु=मैत्री स्रादि भावनाम्रोमें (संयम करनेसे) (मैत्री आदि विषयक); बलानि=वल मिलते हैं।

च्याख्या—पहले (योग०१।३३ में) मैत्री, करुणा ग्रौर मुदिता—इन तीन प्रकारकी भावनाग्रोंका वर्णन है, चौथी जो उपेक्षा है, वह भावना नहीं है, भावनाका त्याग है। प्रकिंग पहली जो सुखी मनुष्योंमें मित्रताकी भावना है, उसमें संयम करनेसे योगीको मित्रताकी सामर्थ्यं प्राप्त हो जाती है अर्थात् वह सवका मित्र वनकर उनको सुख पहुँचानेमें समर्थं हो जाता है। दूसरी जो दुखी मनुष्योंमें करूणाकी भावना है, उसमें संयम करनेसे योगीको करूणावल प्राप्त हो जाता है अर्थात् उसका स्वभाव परम दयालु हो जाता है और उसमें हरेक प्राणीके दुःखोंको दूर करनेकी सामर्थं आ जाती है। तीसरी जो पुण्यात्मा मनुष्योंमें मुदिताकी भावना है, उसमें संयम करनेसे मुदिताका वल प्राप्त हो जाता है ग्रर्थात् वह ईप्यांके दोषसे सर्वथा शून्य हो जाता है और सदैव प्रसन्त रहता है। कोई भी परिस्थित उसके मनमें किचिन्मात्र भी चिन्ता, शोक या भयकी वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकती तथा वह दूसरोंको भी अपनी ही भाँति प्रसन्न वनानेमें समर्थं हो जाता है। २३॥

# वलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४॥

वर्तेषु=(भिन्न-भिन्न) बलोंमें (संयम करनेसे); हस्ति-चलादीनि=हाथी आदिके वलके सदृश (संयमके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारके) वल प्राप्त होते हैं।

ब्याख्या—यदि वह हाथीके वलमें संयम करता है तो उसे हाथीके समान वल मिल जाता है, यदि गरुड़के वलमें संयम करता है तो गरुड़के समान वल मिल जाता है, यदि वायुके वलमें संयम करता है तो वायुके समान वल मिलता है। इसी तरह जिसके बलमें संयम करता है, वैसा ही वल उसे प्राप्त हो जाता है।। २४॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by egangom

#### प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूच्मव्यवहित-विप्रकृष्टज्ञानम् ॥ २५ ॥

प्रवृत्त्यालोकन्यासात्=ज्योतिष्मती प्रवृत्तिका प्रकाश डालनेसे; सूक्ष्मव्यवहितविष्रकृष्टज्ञानम्=सूक्ष्म व्यवधानयुक्त और दूर देशमें स्थित वस्तुओंका ज्ञान (हो जाता है)।

ब्याख्या—तीन प्रकारकी वस्तुओंका प्रत्यक्ष साधारणतया इन्द्रियोंसे नहीं हो सकता। एक तो जो वस्तु अत्यन्त सूक्ष्म होती है, जैसे परमाणु, महत्तत्त्व, प्रकृति ग्रादि; दूसरी व्यवहित अर्थात् जो किसी परदेमें छिपी हो, जैसे समुद्रमें रत्न, खानमें सुवर्णं, मणि आदि; तीसरी विप्रकृष्ट अर्थात् जो दूर देशमें वर्तमान हो, जैसे हम आसाममें बैठे हैं ग्रौर वस्तु मारवाड़में पड़ी है अथवा यों समिन्ये कि हम हिंदुस्थानमें हैं ग्रौर वस्तु अमेरिकामें पड़ी है। इनमेंसे किसी भी वस्तुको जाननेके लिये जब योगी पहले पादके छत्तीसवें और सेंतालीसवें सूत्रमें तथा इस पादके पाँचवें सूत्रमें वणित ज्योतिष्मती अर्थात् प्रकाशवती प्रवृत्तिके प्रकाशको उसपर छोड़ता है, तव उसी समय वह योगीके प्रत्यक्ष हो जाती है।। २५॥

### भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥ २६ ॥

सूर्ये=सूर्यमें; संयमात्=संयम करनेसे; भ्रुवनज्ञानम्=समस्त लोकोंका ज्ञान हो जाता है।

च्याख्या-पुराणोंमें चौदहों भुवनोंका वर्णन आता है, उनमेंसे एक भूलोक हैं, उनका चीदहां भुभिने क्षिण क्षान स्थिमें संविधकारिस हो जाता है। व्यासभाष्यमें इन लोकोंका विस्तारपूर्वंक वर्णन किया गया है, परन्तु आध्यात्मिक साधनके लिये उपयोगी न समभकर मैंने यहाँ उनका वर्णन नहीं किया है। इसके सिवा यह वात भी है कि इनके विषयका वर्णन ठीक-ठीक समभमें भी नहीं आता ॥२६॥

#### चन्द्रे तारान्यूहज्ञानस् ॥ २७॥

चन्द्रे=चन्द्रमामें (संयम करनेसे); ताराच्यूहज्ञानम्=सव तारोंके व्यूह (स्थिति-विशेष) का ज्ञान हो जाता है।

व्याख्या—चन्द्रमामें संयम करनेसे कौन तारा किस स्थानमें टिका है, इसका यथावत् ज्ञान हो जाता है ॥ २७॥

सम्बन्ध-उसके वाद-

## भुवे तद्गतिज्ञानस् ॥ २८॥

भ्रुवे=ध्रुवतारेमें (संयम करनेसे); तद्गतिज्ञानम् = उन ताराओंकी गतिका ज्ञान हो जाता है।

व्यास्था—घ्रुवतारा निश्चल है और सब ताराओंकी गतिका उससे सम्बन्ध है, अतः उसमें संयम करनेसे समस्त ताराग्रोंकी गतिका अर्थात् कौन तारा कितने समयमें किस राशि और नक्षत्र-पर जायगा—इसका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है॥ २८॥

# नाभिचके कायन्यूहज्ञानम् ॥२९॥

नाभिचक्र=नाभिचक्रमें (संयम करनेसे); कायव्यृहज्ञानम् शरीरके व्यूह ( उसकी स्थिति ) का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है। व्याख्या-नाभिमें स्थित जो चक्र है, जिसमें शरीरकी समस्त नाड़ियाँ गुँथी हुई हैं, उसमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान हो जाता है अर्थात् शरीरका संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमें कौन-सी घातु किस प्रकार कहाँ स्थित है, इन सबका और समस्त नाड़ियोंका योगीको पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है।। २६।।

#### कण्ठकूपे ज्ञत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३०॥

क्रएठकूपें = कण्ठकूपमें (संयम करनेसे); क्षुत्पिपासा-निवृत्तिः = भूख और प्यासकी निवृत्ति हो जाती है।

च्याख्या—जिह्वाके नोचे एक तन्तु है (जिसे जिह्वासूल भी कहते हैं); उसके नीचे कण्ठ है, उसके नीचे कूप (गड्ढा) है। उस कण्ठकूपमें संयम करनेसे भूख-प्यासकी वाधा मिट जाती है। इसमें यह कारण वतलाया जाता है कि उस कण्ठकूपसे प्राणवायु टकराती है, उसीसे भूख-प्यासकी वाधा होती है, उसमें संयम करनेके वाद वह नहीं होती॥ ३०॥

#### कूर्मनाड्यां स्थैर्यस् ॥ ३१॥

कूमनाड्याम्=क्षमीकार नाड़ीमें (संयम करनेसे); स्थेपम्=
स्थरता होती है।

ब्याख्या—उक्त क्रूपके नीचे वक्ष:स्थलमें एक कछुएके आकार-वाली नाड़ी है, उसमें संयम करनेसे स्थिर स्थितिकी प्राप्ति हो जाती है ग्रर्थात् चित्त ग्रीर करोर—दोनों स्थिर हो जाते हैं ॥ ३१॥

> मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥ ३२॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ीन्नार विद्यान व्याप

मूर्यज्योतिषि=सूर्वाकी ज्योतिमें (संयम करनेसे); सिद्ध-दर्शनम्=सिद्ध पुरुषोंके दर्शन होते हैं।

च्याख्या-सिरके कपालमें एक छिद्र है (इसीको ब्रह्मरन्द्र्य कहते हैं), वहाँ जो प्रकाशमयी ज्योति है, उसमें संयम करनेवालेको पृथ्वी और स्वर्गलोकके वीचमें विचरनेवाले सिद्धोंके दर्शन होते हैं॥२३॥

#### प्रातिभाद्वा सर्वस् ॥ ३३॥

वा=अथवा, प्रातिभात्=प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होनेसे (विना किसी संयमके ही); सर्वम्=(योगीको पहले कही हुई) सारी बातोंका ज्ञान हो जाता है।

च्याख्या-जिसका वर्णन इसी पादके ३६ वें सूत्रमें है, उसका नाम प्रातिभ ज्ञान है, यह विवेकजनित ज्ञानका पूर्वं छप है। अतः जिस प्रकार सूर्यकी प्रभासे जो कि सूर्योदयसे कुछ पहले प्रकट होती है, मनुष्य सब वस्तुओं को देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होनेसे योगी सब कुछ जान जाता है।। ३३।।

# हृदये चित्तसंवित् ॥ ३४ ॥

हृद्ये=हृदयमें (संयम करनेसे); चित्तसंवित्=चित्तके स्वरूपका ज्ञान हो जाता है।

व्याख्या—इस ब्रह्मपुर नामक हृदयदेशमें गर्त (गड्ढे) के आकारवाला कमल है, वह चित्तका स्थान है, उसमें संयम करनेसे वृत्तियोंसहित चित्तका ज्ञान हो जाता है ॥ ३४॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सम्बन्ध-चित्तके स्वरूपका ज्ञान होनेसे विवेक होते ही पुरुषके स्वरूपका ज्ञान हो जाता है। श्रतः श्रगत्ने सूत्रमें कहते हैं-

# सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थात्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम् ॥३५॥

सन्तपुरुषयोः अत्यन्तासंकीर्णयोः = सत्त्व (बुद्धि) और पुरुष जो कि दोनों परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं (किसी प्रकार भी सम्मिलित होनेवाले नहीं हैं ) – इन दोनोंकी; प्रत्ययाविशेषः = जो प्रतीतिका अभेद है, वही; मोगः = भोग है, (उसमेंसे); परार्थात् स्वार्थसंयमात् = परार्थं-प्रतीतिसे भिन्न जो स्वार्थं-प्रतीति है, उसमें संयम करनेसे; पुरुषज्ञानम् = पुरुषका ज्ञान (होता है)।

ग्रभेदरूप वृत्ति यद्यपि चित्तका धर्म है, परंतु पुरुषके लिये है; इस कारण परार्थ है ग्रौर इसी दशामें जो इस भोगरूप वृत्तियोंसे भिन्न द्रष्टापुरुषके स्वरूपविषयक वृत्ति होती है, वह पौरुषेय वृत्ति स्वार्थ है, क्योंकि उसका विषय भी पुरुष है और वह है भी उसीके लिये, अतः वह परार्थं नहीं है। इस स्वार्थवृत्तिमें संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है। यद्यपि ज्ञान बुद्धिका धर्म है, अतः उस बुद्धिके धर्मरूप ज्ञानसे पुरुष नहीं जाना जाता है; किंतु बुद्धिमें जो पुरुषका चेतनरूप प्रतिबिम्बित है, उसको दर्पणमें अपना मुख देखनेकी भाँति पुरुष देखता है। इस प्रकार उक्त संयमसे योगीको पूरुषका ज्ञान होता है। क्ष

यही प्रथम पादके इकतालीसवें सूत्रमें वतलायी हुई ग्रहीतृ-विषयक समाधि है। इस समाधिका ध्येय 'पुरुष' ग्रस्मितासे सम्बन्धित होनेके कारण पहले पादके सतरहवें सूत्रमें इसको अस्मितानुगत समाधिके नामसे भी कहा है, ऐसा अनुमान किया जाता है; क्योंकि ऐसा माननेसे पूर्वापरका प्रसङ्क ठीक बैठ जाता है तथा ग्रहीतृविषयक समाधिका निर्विचारमें अन्तर्भाव मानना भी सुसंगत हो जाता है ॥ ३५ ॥

सम्बन्ध-उक्त संयमसे पुरुपका ज्ञान होनेके पूर्व जो सिब्बियाँ योगीके सामने श्राती हैं, उनका वर्णन करते हैं-

#### प्रातिभश्रावणवेदनादशीस्वादवार्ती ततः जायन्ते ॥ ३६ ॥

अ यह विषय मैंने भाष्य ग्रीर दूसरे-दूसरे टीकाकारोंका भाव लेकर लिखा है, परंतु यह तर्कसे समभमें आनेवाला विषय नहीं है। अतः अनुभवी सज्जनोंको इसपर गर्म्भारतापूर्वक विचार करना चाहिये। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ततः=उस (स्वार्थ-संयम) से; प्रातिभश्रावणवेदनादशस्वाद-वार्ताः=प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद ग्रौर वार्ता—ये ( छ: सिद्धियाँ ); जायन्ते=प्रकट होती हैं।

च्याख्या—ये छहों सिद्धियाँ ग्रहीतृ विषयक समाधिक साधनमें लगे हुए साधकको पुरुपज्ञानके पहले प्राप्त होती हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं—

- (१) प्रातिभ—इसका वर्णन तेंतीसवें सूत्रमें आया है। इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म, ढकी हुई और दूर देशमें स्थित वस्तुएँ प्रत्यक्ष हो जाती हैं।
  - (२) श्रावण-इससे दिव्य शब्द सुननेकी शक्ति आ जाती है।
- (३) वेदन–इससे दिव्य स्पर्शका अनुभव करनेकी शक्ति आ जाती है।
- (४) आदर्श-इससे दिव्य रूपका दर्शन करनेकी शक्ति आ जाती है।
- (५) ग्रास्वाद-इससे दिव्य रसका ग्रनुभव करनेकी शक्ति ग्रा जाती है।
- (६) वार्ता-इससे दिव्य गन्यका अनुभव करनेकी शक्ति आ जाती है।। ३६।।

सम्बन्ध-इन सिद्धियोंमें वैराग्य करनेके लिये कहते हैं-

# ते समाधाबुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७॥

ते=वे ( उक्त छः प्रकारकी सिद्धियाँ ); समाधाँ=समाधिकी सिद्धिमें (पुरुषका ज्ञान प्राप्त करनेमें); उपसर्गाः=विष्न हैं (ग्रांर); व्युत्थाने=व्युत्थानमें; सिद्धयः=सिद्धियाँ हैं।

च्याख्या—उक्त छः प्रकारकी सिद्धियाँ साधकके सामने आयें तो इनका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि ये उसके साधनमें विघ्नस्वरूप हैं। हाँ, जिसका चित्त चक्र्यल है, जो साधक नहीं है, जो समाधिकी या ग्रात्मोद्धारकी ग्रावश्यकता नहीं समभता है, ऐसे मनुष्यको किसी कारणसे प्राप्त हो जायँ तो उसके लिये ग्रवश्य ही ये सिद्धियाँ हैं ॥ ३७ ॥

सम्बन्ध-यहाँतक नाना प्रकारके संयमोंसे जो भिन्न-भिन्न ज्ञान होते हैं, उनका वर्णन पुरुपके ज्ञानपर्यन्त किया गया, श्रव भिन्न-भिन्न संयमोंसे जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी क्रियाशक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उनका वर्णन श्रगते सुत्रोंमें किया जाता है—

#### वन्धकारणशैथिल्यात्त्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥

वन्धकारणशंथिल्यात्=वन्धनके कारण (कर्म) की शिथिलतासे; च=ग्रीर; प्रचारसंवेदनात्=चित्तकी गतिका भली-भाँति ज्ञान होनेसे; चित्तस्य=चित्तका; परशरीरावेश:=दूसरेके शरीरमें प्रवेश (किया जा सकता है)।

च्याख्या—चित्तके बन्धनका कारण कर्म-संस्कार है; कर्मोंका फल भुगतानेके लिये ही यह चित्त किसी एक शरीरमें बँधे रहनेके लिये बाध्य हो जाता है। उक्त बन्धनके कारणरूप कर्मसंस्कारोंको जब मनुष्य समाधिके अभ्यासद्वारा शिथिल करके चित्तको स्वच्छ बना लेता है ग्रौर साथ ही जिन-जिन मार्गोंद्वारा चित्त शरीरमें विचरता है (जाता-ग्राता है), उन मार्गोंको ग्रौर चित्तको गतिको CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

भी भलीभाँति जान लेता है, तब उसमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्तको शरीरसे बाहर करके दूसरेके (मृत या जीवित) किसी भी शरीरमें प्रविष्ट कर सकता है। चित्तके साथ-साथ इन्द्रियाँ भी जहाँ चित्त जाता है, वहाँ अपने-आप चली जाती हैं॥ ३८॥

#### उदानजयाज्ञलपङ्कण्टकादिष्वसङ्ग उत्कान्तिश्च ॥ ३९ ॥

उदानजयात्=उदान वायुको जीत लेनेसे, जलपङ्क-कर्यटकादिवु=जल, कीचड़, कण्टकादिसे; ग्रसङ्गः=उसके शरीरका संयोग नहीं होता; च=और; उत्क्रान्तिः=ऊध्वंगति भी होती है।

ब्याख्या—शरीरके जीवनका आघार प्राण है, क्रियाभेदसे उसके प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान—ये पाँच नाम हैं। उनके लक्षण इस प्रकार हैं—

(१) प्राण-यह इन पाँचोंमें प्रधान है, इसकी गति मुख और नासिकाद्वारा होती है। नासिकाके अग्रभागसे लेकर हृदयतक शरीरमें इसका देश है।

(२) अपान-यह नीचेकी ओर गमन करनेवाला है, नामिसे लेकर पादतलतक इसका देश है। सूत्र, विष्ठा और गर्भ आदि इसीके वेगसे नीचे उतरते हैं।

(३) समान-हृदयसे लेकर नाभितक इसका देश है, खान-पानुके-0रमुक्ती समस्त जारीरमें यथायोग्य पहुँचा देना इसका काम है, इसकी गति सम है।

- (४) व्यान-यह समस्त शरीरमें व्याप्त रहता हुआ ही समस्त नाड़ियोंमें विचरता है।
- (५) उदान—यह ऊपरकी ओर गमन करनेवाला है; कण्ठमें रहनेवाला और सिरतक गमन करनेवाला है। मृत्युके समय इसीके सहारे सूक्ष्म शरीरका गमन होता है। यह विषय प्रक्नोपनिषद (३।५ से ७) में देखना चाहिये।

जब योगी उक्त उदानवायुपर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका शरीर धुनी हुई रूईकी भाँति अत्यन्त हल्का हो जाता है, अतः पानी और कीचड़पर चलते हुए भी उसके पैर धंदर नहीं जाते, काँटे आदि भी उसके शरीरमें प्रविष्ट नहीं हो सकते। इसके सिवा मरण-कालमें उसके प्राण ब्रह्मरन्ध्र (सूर्घाके खिद्र) द्वारा निकलते हैं, इस कारण ऐसे योगीकी गुक्लमार्गसे गति होती है। उपनिषदोंमें भी उक्त ऊर्ध्वंगतिका वर्णन आया है (देखिये कठ० २।३।१६)॥३६॥

#### समानजयाज्ज्वलनस् ॥ ४० ॥

समानजयात्=(संयमद्वारा) समानवायुको जीत लेनेसे; ज्वलनम्=(योगीका शरीर) दीप्तिमान् हो जाता है।

सम्बन्ध—पहले छत्तीसर्वे सूत्रमें जो छः सिद्धियाँ वतलायी गयी हैं, उनमेंसे आवण नामकी सिद्धिका साधन वतलाते हैं—

#### श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद् दिव्यं श्रोत्रम् ॥ ४१ ॥

श्रोत्राकाश्यो: = श्रोत्र (कान ) और आकाशके; सम्बन्ध-संयमात्=सम्बन्धमें संयम कर लेनेसे (योगीके ); श्रोत्रम्=श्रोत्र; दिव्यम्=दिव्य हो जाते हैं।

च्याख्या—शब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र इन्द्रिय अहंकारसे उत्पन्न हुई है और आकाशकी उत्पत्ति अहंकारजनित शब्दतन्मात्रा- से हुई है, अतः आकाश, शब्द और श्रोत्र इन्द्रिय—इन तीनोंकी एकता है। इस श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धको जब योगी संयम- हारा प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उसकी श्रोत्र-इन्द्रियमें दिव्य शक्ति आ जाती है। फिर वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म शब्दको सुन सकता है तथा किसी वस्तुसे ढके हुए शब्दको भी सुन सकता है और जो शब्द कहीं दूर देशमें बोला जाय, उसे भी सुन सकता है; क्योंकि आकाश विभु अर्थात् सर्वव्यापी है, इस कारण उसके ग्रंदर कहीं भी होनेवाला शब्द तत्काल ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। अतः जिसकी श्रोत्र-इन्द्रिय दिव्य यानी ग्रलौकिक हो जाती है, वह चाहे जिस शब्दको, जहाँपर वह हो वहीं सुन सकता है।। ४१।।

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाख्यसत्त्वसमापत्ते-

CC-0. January Tall Hart tich Digized WeGangotri

कायाकाशयोः=शरीर और ग्राकाशके; सम्बन्धसंयमात्= सम्बन्धमें संयम करनेसे; च=ग्रौर; लघुतूलसमापत्तेः=हल्की वस्तु (रूई आदि) में संयम करनेसे; ग्राकाशगमनस्=ग्राकाशमें चलनेकी शक्ति ग्रा जाती है।

व्याख्या—शरीर ग्रीर आकाशका जो सम्बन्ध है, उसे संयम-द्वारा पूर्णतया प्रत्यक्ष कर लेनेपर योगी इस तत्त्वको भलीभाँति समक्ष लेता है कि शरीरके अङ्ग किस प्रकार सूक्ष्म ग्रवस्थासे स्थूल ग्रवस्थामें परिणत होते हैं ग्रीर किस प्रकार पुन: स्थूलसे सूक्ष्म किये जा सकते हैं। अत: वह अपने शरीरको अत्यन्त हल्का वनाकर आकाशमें गमन कर सकता है। इसी तरह योगी जब किसी भी सूक्ष्म (धुनी हुई रूई या बादल आदि) वस्तुमें स्थूयम करके तद्रूप हो जाता है, तब उससे भी उसको आकाशगमनकी योग्यता मिल जाती है॥ ४२॥

सम्बन्ध—श्रव ज्ञानके श्रावरणका नाश जिस उपायसे किया जा सकता है, वह बतजाते हैं—

# बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशा-वरणचयः ॥ ४३ ॥

वहिः अकित्यता=शरीरके बाहर अकित्यतः वृत्तिः=स्थितिका नामः; महाविदेहा = महाविदेहा हैः; ततः = उससेः; प्रकाशा-वरणत्तयः=बुद्धिकी ज्ञानशक्तिके आवरणका क्षय हो जाता है।

च्याख्या—शरीरके वाहर जो मनकी स्थिति है, उसको विदेह-धारणा कहते हैं, वह जब मनके शहारीर में शुरहती हुए हो की विवेह-CC-0. Jangamwadi Main है शहारीर में श्रिक हो हुए हो अपन भावनामात्रसे होती है, तव तो किल्पत है और जब शरीरसे सम्बन्धं छोड़कर बाहर निकले हुए मनकी बाहर स्थिर स्थिति हो जाती है, तब ग्रकिल्पत होती है। किल्पत धारणाके ग्रभ्याससे ही ग्रकिल्पत धारणा सिद्ध होती है। इसीको महाविदेहा कहते हैं, इससे योगीके ज्ञानका ग्रावरण नष्ट हो जाता है। यह धारणा इन्द्रिय ग्रीर मनकी स्वरूपावस्थामें संयम करनेसे होती है (योग०३। ४८)।।४३।।

सम्बन्ध—यहाँतक नाना प्रकारके संयमोंका फलसहित वर्णन किया, अब जो पहले पादके इकतालीसर्वे सूत्रमें आहा, प्रहण और अहीतामें की जानेवाली सबीज समाधिके लक्षण बतलाये गयेथे, उनका फल बतलानेके लिये पहले पाँच भूतोंमें और तज्जनित पदार्थोंमें की जानेवाली आह्यविषयक समाधिका फल बतलाते हैं—

### स्थूलस्वरूपसूच्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद् भूतजयः ॥ ४४ ॥

स्थूतास्वरूपसूच्मान्वयार्थवच्चसंयमात्=(भूतोंको) स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवच्च-इन पाँच प्रकारकी अवस्थाओं-में संयम करनेसे (योगीको); भूतजयः=पाँचों भूतोंपर विजय प्राप्त हो जाती है।

च्याख्या-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ग्राकाश— ये पाँच भूत हैं। इनमेंसे हरेककी पाँच अवस्थाएँ होती हैं। जैसे—

(१) स्थूलावस्था—जिस रूपमें हम इनको अपनी इन्द्रियोंcc-0. Jangamwadi Math Collection, Dightized by e Careful दिया द्वारा अनुभव कर रहे हैं, जिनको गीतामें इन्द्रियगीचर वासी दिया है (१३। ५), वे इन्द्रियोंद्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध नामवाले पाँचों विषय इनकी स्थूल-अवस्था है।

- (२) स्वरूपावस्था—इनके जो लक्षण हैं, वह इनकी स्वरूपावस्था है। जैसे पृथ्वीकी मूर्ति, जलका गीलापन, अम्निकी उष्णता और प्रकाश, वायुकी गित और कम्पन, आकाशका अवकाश—यह इनकी स्वरूपावस्था है, क्योंकि इन्हींसे इनकी भिन्न-भिन्न सत्ताका अनुभव होता है।
- (३) सूक्ष्मावस्था—इनकी जो कारण-अवस्था हैं, जिनको तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, वे इनकी सूक्ष्म-अवस्था हैं। जैसे पृथ्वोकी गन्धतन्मात्रा, जलकी रसतन्मात्रा, अग्निकी रूपतन्मात्रा, वायुकी स्पर्शंतन्मात्रा और आकाशकी शब्दतन्मात्रा।
- (४) अन्वय-अवस्था-पाँचों सूतोंमें जो तीनों गुणोंका स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय-अवस्था है।
- (५) अर्थवत्त्व-अवस्था-ये पाँचों भूत पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये हैं। यही इनकी अर्थवत्त्व (प्रयोजनता) अवस्था है।

इन पाँचों भूतोंकी प्रत्येक अवस्थाके क्रमसे सम्पूर्ण अवस्थाओंमें भलीभाँति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब योगीका इन भूतोंपर पूरा अधिकार हो जाता है ॥ ४४॥

सम्बन्ध-इस प्रकार जब योगी भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेता है, तब क्या होता है ? स्रो बतुला है हैं हाए Digitized by eGangotri CC-0. Jangamwadi Mami है हैं हो Digitized by eGangotri

### ततोऽणिमादिपादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मान-भिघातश्च ॥ ४५ ॥

ततः=उस ( भूतजय ) से; अणिमादिप्रादुर्भावः=अणिमादि आठ सिद्धियोंका प्रकट हो जाना; कायसम्पत्की प्राप्ति; च=और; तद्धर्मानिभघातः=उन भूतोंके धर्मींसे वाघा न होना—( ये तीनों होते हैं)।

ब्याख्या=( क ) ऊपर बतलायी हुई अणिमादि आठ सिद्धियोंके

नाम और लक्षण इस प्रकार हैं-

(१) अणिमा-अगुके समान सूक्ष्म रूप घारण कर लेना। जैसे हनुमान्जीने सुरसाके मुखमें एवं लङ्कामें प्रवेश करते समय किया था (वा० रामायण सुन्दर० १। १५६; २। ४७)।

(२) लिंघमा-शरीरको हल्का कर लेना। इससे जल, पङ्क और कण्टकादिसे बाधा नहीं होती (योग०३।३६) और आकाश-में गमन करनेकी शक्ति आ जाती है (योग०३।४२)।

(३) महिमा-शरीरको वड़ा कर लेना। जैसे हनुमान्जीने सुरसाके सामने किया था (वा० रामायण सुन्दर० १।१५४)।

(४) गरिमा-शरीरको भारी कर लेना। जैसे हनुमान्जीने भीमसेनके मार्गमें रुकावट डालते समय किया था (महा० वन० १४६-१४७ वाँ अध्याय)।

(५) प्राप्ति-जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थको संकल्प-

मात्रसे ही प्राप्त कर लेना।

(६) प्राकाम्य-विना रुकावट भौतिक पदार्थंसम्बन्धी इच्छाकी पूर्ति अनायास हो जाना ।

- (७) विशत्व-पाँचों भूतोंका और तज्जन्य पदार्थोंका वशमें हो जाना।
- ( प्र ) ईशित्व-उन भूत और भौतिक पदार्थींका नाना रूपोंमें उत्पन्न करनेकी और उनपर शासन करनेकी सामर्थ्य।
  - (ंख) कायसम्पत्का विवरण अगले सूत्रमें आयेगा।
- (ग) भूतोंके धमोंसे बाधा न होना—इसका यह भाव है कि भूतोंके धमें उस योगीके काममें बाधा नहीं डाल सकते। वह पृथ्वीके ग्रंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है, जैसे हरेक मनुष्य जलमें प्रवेश कर सकता है। पृथ्वीका धमें स्थूलभाव (कड़ापन) उसे बाधा नहीं पहुँचा सकता। उसपर यदि पत्थरोंकी वर्षा की जाय तो वे उसके शरीरमें आधात नहीं पहुँचा सकते। इसी तरह जलका गीलापन उसके शरीरको गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता अर्थात् सर्दी-गर्मी-वर्षा आदि कोई भी भूतोंके धमें उसके शरीरमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पहुँचा सकते।

ये सब सिद्धियाँ योगीको चौवालीसवें सूत्रके कथनानुसार भूतोंकी सब अवस्थाओंपर विजय प्राप्त कर लेनेपर मिलती हैं, यह भाव है।। ४५॥

सम्बन्ध—उक्त कायसम्पत्की व्याख्या सूत्रकार स्वयं करते हैं— रूपलावण्यवलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ४६

रूपतावण्यवलवज्रसंहननत्वानि = रूप, लावण्य, बल और वज्रके समान संगठना-्येः क्रासस्यस्य क्राइटिरक्ति सम्बक्षाएँ हैं। CC-0. Jangamwasi क्रासस्यस्य न्याख्या—ग्रत्यन्त सुन्दर आकृति, समस्त ग्रङ्गोमें चमक, बलकी बहुलता तथा शरीरके समस्त अङ्गोंका वज्रकी भाँति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना—ये चारों शरीरसम्बन्धी सम्पदा हैं॥४६॥

्स्वन्ध—स्रव मनसहित इन्द्रियोंमें की जानेवाली प्रह्रण-विपयक समाधिक फलका वर्णन करते हैं—

#### श्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रिय-

#### जयः ॥ ४७॥

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवन्त्वसंयमात्=ग्रहण, स्वरूप, ग्रस्मिता, ग्रन्वय ग्रौर ग्रर्थवत्त्व—इन पाँचों ग्रवस्थाग्रोंमें संयम करनेसे; इन्द्रियजयः = मनसहित समस्त इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त हो जाती है।

क्याख्या—मनसहित इन्द्रियोंकी पाँच ग्रवस्थाएँ हैं। उनमें क्रमसे संयम करनेसे योगीका इन्द्रियोंपर पूर्ण अधिकार हो जाता है। उनकी ग्रवस्थाग्रोंके पाँच भेद इस प्रकार हैं—

(१) ग्रहण-विषयोंको ग्रहण करते समय जो वृत्तिके आकारमें मनसहित इन्द्रियोंकी ग्रवस्था है, यह उनकी ग्रहण-ग्रवस्था है।

(२) स्वरूप---मन ग्रीर इन्द्रियोंका स्वाभाविक स्वरूप, जो कि ग्रपने-ग्रपने स्थानमें विद्यमान रहता है और लक्षण (संकेत) से जाननेमें ग्राता है, यह उनकी स्वरूप-ग्रवस्था है।

(३) ग्रस्मिता—यह मनसहित इन्द्रियोंका सूक्ष्मरूप है। इसीसे मनसहित दसों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्मावस्था है।

- (४) अन्वय-मनसहित सब इन्द्रियोंमें जो तीनों गुणोंका स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय-अवस्था है।
- (५) ग्रर्थवत्त्व—ये मनसहित सब इन्द्रियाँ पुरुषके भोग ग्रीरग्रपवर्गके लिये हैं, यही इनकी ग्रर्थवत्त्व-अवस्था (सार्थकता)है।

इस प्रकार जब मन और दसों इन्द्रियोंकी पाँचों अवस्थाओं में योगी क्रमसे संयम करके भलीभाँति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन सवपर उसका पूरा अधिकार हो जाता है।

इन्द्रियाँ ग्रौर मन—ये सभी ग्रहंकारसे उत्पन्न हैं तथा मन ग्रौर इन्द्रियोंके मेलसे पुरुष विषयोंको ग्रहण करता है या अकेले मनके द्वारा करता है। अतः यहाँ इन्द्रियजयसे मनसहित सब इन्द्रियोंपर विजय समभनी चाहिये तथा मनमें की जानेवाली ग्रौर ग्रस्मितामें की जानेवाली समाधिको भी ग्रहणमें की जानेवाली समाधिके ग्रन्तर्गंत समभना चाहिये॥ ४७॥

सम्बन्ध-उक्त इन्द्रियजयका फल बतलाते हैं-

### ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ४८

ततः = उस (इन्द्रियजय) से; मनोजवित्यम् = मनके सदश गति; विकरणमावः = शरीरके बिना भी विषयोंका अनुभव करनेकी शक्ति; च = श्रीर; प्रधानजयः = प्रकृतिपर श्रधिकार—ये तीनों सिद्धियाँ मिलती हैं।

व्याख्या-इन तीनों सिद्धियोंका ग्रलग-ग्रलग स्वरूप इस प्रकार समभना चाहिये-

- (१) मनोजिवत्व-स्थूल शरीर और इन्द्रियोंके सिहत मनकी तरह एक क्षणमें कहीं-से-कहीं दूर देशमें जानेकी शिक्तको मनोजिवत्व अर्थात् मनके सदृश गितकी शिक्त कहते हैं। यह ग्रहण-अवस्थामें संयमका फल है।
- (२) विकरणभाव-स्थूल शरीरके विना ही दूर देशमें स्थित वस्तुओंको प्रत्यक्ष कर लेनेकी शक्तिको विकरणभाव कहते हैं। जब योगीकी महाविदेहा धारणा (योग०३। ४३) सिद्ध हो जाती है, उस समय भी मन और इन्द्रियोंमें यही शक्ति काम करती है, उसीसे मनुष्य दूर देशमें स्थित पर-शरीरको प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट होता है (योग०३। ३८); यह स्वरूपावस्थामें संयमका फल है।
- (३) प्रधानजय-कार्य और कारणरूपमें स्थित प्रकृतिके सम्पूर्ण भेदोंपर पूरा अधिकार हो जाना 'प्रधानजय' है; यह अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्व-अवस्थामें संयमका फल है। यह संयम ही प्रकृतिलय कहलाता है।

बे तीनों प्रकारकी सिद्धियाँ ग्रहणविषयक समाधि सिद्ध हो जानेपर अपने-ग्राप मिल जाती हैं॥ ४८॥

सम्बन्ध-श्रव प्रहीतामें होनेवाली प्रहीतृविषयक समाधिका फलसहित वर्णन करते हैं-

### सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठा-तृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥

सन्त्रपुरुपान्यताख्यातिमात्रस्य=बुद्धि ग्रौर पुरुष—इन दोनोंकी भिन्नतामात्रका ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सबीज CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri समाधिको प्राप्त योगीका; सर्वभावाधिष्ठातृत्वस्=सव भावोंपर स्वामिभाव; च=और; सर्वज्ञातृत्वस्=सर्वज्ञभाव हो जाता है।

च्याख्या-प्रहीतृविषयक समाधिसे जब बुद्धिके रजोगुण ग्रौर तमोगुणसम्बन्धी संस्कार सर्वथा धुलकर उसमें गुद्ध सत्त्वगुणके ही संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवलमात्र पुरुष और प्रकृतिकी भिन्नताका अनुभव करनेवाली वृत्ति रहती है, इसीको विवेकज्ञान भी कहते हैं (योग० ३। ५४; ४। २५) इसीको पहले स्वार्थमें संयम करनेसे होनेवाले पुरुषज्ञानके नामसे कहा है (योग० ३। ३५)। ग्रहीन्रविषयक समाधिके द्वारा जव यह स्थिति प्राप्त हो जाती है उस समय योगीको समस्त भावोंपर स्वामिभावं प्राप्त हो जाता है अर्थात् सम्पूर्ण गुण जो कि कार्यंका ग्रारम्भ करनेमें लगे हुए हैं श्रौर जो अनारम्भ-अवस्थामें हैं, वे सब दासकी भाँति आज्ञापालन करनेके लिये सर्वभावसे उपस्थित हो जाते हैं तथा उसे भूत, वर्तमान और भविष्य अवस्थाओं में स्थित समस्त गुणोंका एक साथ भलीभाँति ज्ञान हो जाता है। इसीसे वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है; इसके बादकी ग्रवस्था धर्ममेघसमाधि है (योग० ४। २६) ॥ ४६॥

सम्बन्ध—पहले पादके सैंतालीसवें सूत्रमें कही हुई ऊँची-से-ऊँची सबीज समाधिको श्रीर श्रदतालीसवें सूत्रमें कही हुई ऋतम्भरा प्रज्ञाको भी निर्वाज समाधिका बहिरक साधन बतलाया है, श्रतः उपयु क सिद्धिसे भी विरक्त होनेपर निर्वीज समाधिकप कैवल्यकी श्राप्ति बतलाते हैं—

#### तद्वैराग्यादिप दोषबीजचये कैवल्यम्।। ५०।।

तद्वेगण्यात् अपि=उस ( उपर्युक्त सिद्धि ) में भी वैराग्य होनेसे; दोपर्वाजच्चये=दोषके वीजका नाश हो जानेपर; कैवल्यम्=कैवल्य-की प्राप्ति होती है।

च्याख्या-- ग्रहीतृविषयक समाधिमें जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि ग्रौर पुरुष-दोनों ग्रत्यन्त भिन्न हैं, इनका संयोग अविद्याकृत है वास्तविक नहीं है, उस समय उसके सामने पूर्व सूत्रमें वतायी हुई सिद्धियोंका प्रादुर्भाव होता है। उनमें न ग्रटककर जो योगी पुरुषको सर्वथा ग्रसङ्ग, निर्विकार, क्रूटस्थ, ग्रानन्दमय ग्रौर चेतन तथा समस्त गुणों ग्रौर उनके कार्योंको जङ. दुःखप्रद ग्रीर प्रतिक्षण बदलनेवाले, समभकर सम्पूर्ण गुणोंसे और उनके कार्यांस ग्रत्यन्त विरक्त हो जाता है ( योग० १। १६ ), उक्त परवैराग्यसे जब दोषोंके बीजरूप ग्रन्तिम वृत्तिका भी सर्वथा निरोध हो जाता है, तव निर्वीज समाधि हो जाती है। इस ग्रवस्थामें ग्रपनी वृत्तियोंके संस्कारोंसहित चित्त ग्रपने कारणमें विलीन हो जाता है और पुरुषकी ग्रपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है (योग०४।३४)। यह पुरुषका गुणोंके साथ आत्यन्तिक वियोग है। इसीको कैवल्य कहते हैं॥ ५०॥

सम्बन्ध-जब साधक कुछ उन्नत श्रवस्थामें जाने लगता है, तव उसके जीवनमें नाना प्रकारके विध्न श्राया करते हैं, श्रतः उनसे वचनेके लिये सावधान करते हैं— CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पा० यो० द० १०-

#### स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट-प्रसङ्गात् ॥ ५१॥

स्थान्युपनिमन्त्रणे=लोकपाल देवताओं के बुलानेपर; सङ्ग-स्मयाकरणम्=न तो (उनके भोगोंमें) सङ्ग (राग) करना चाहिये और न अभिमान करना चाहिये; पुनरनिष्टप्रसङ्गात्= क्योंकि ऐसा करनेसे पुन: अनिष्ट होना सम्भव है।

न्याख्या-जब योगीकी अच्छी स्थिति हो जाती है, उस समय बड़े-बड़े लोकपाल अधिकारी देवता ग्रौर सिद्धोंके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, उस समय देवतालोग उसे अपने लोकोंमें भोगोंका सुख दिखाकर नाना प्रकारसे उन भोगोंकी बड़ाई करके ग्रपने पास बलाया करते हैं, उस समय साधकंको खूब सावधान रहना चाहिये, उनके प्रलोभनमें नहीं पड़ना चाहिये। अपने मनमें बार-वार यह भाव लाना चाहिये कि जन्म-जन्मान्तरमें कर्मोंका भोग करते-करते इस मनुष्यशरीरमें बड़े सौभाग्यसे महापुरुषोंकी और ईश्वरकी परम दयासे यह स्थिति प्राप्त हुई है, इसके सामने ये नाना प्रकारके क्षणभङ्ग र भोग अत्यन्त तुच्छ हैं, इनके प्रलोभनमें पड़कर मैं अपने-ग्रापको कैसे संसारसमुद्रमें डुवा संकता हूँ ? मैंने तो इन सबका तत्त्व भली भाति प्रत्यक्ष कर लिया है, इनमें सुखकी गन्ध भी नहीं है। इस प्रकारकी भावना करके उनसे विरक्त हो जाना चाहिये, उनमें जरा-सा भी अपने चित्तका रागयुक्त सम्बन्ध यानी आसक्ति नहीं होने देनी चाहिये तथा इस बातका अभिमान भी अपने मनमें नहीं त्राने देना चाहिये कि मैं कैसी उच्च स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

जिसके कारण वड़े-वड़े देवतालोग भी मेरा सत्कार करते हैं ग्रौर ग्रुमे अपने लोकोंमें बुलाते हैं; क्योंकि सङ्ग ग्रौर ग्रभिमान करनेसे साधकके पुनः संसारचक्रमें फँसनेका प्रसङ्ग (मौका) ग्रा जाता है। अतः साधकको हर समय हरेक प्रकारके विघ्नसे खूव सावधान रहना चाहिये; यह भाव है।। ५१।।

सम्बन्ध-विवेकज्ञानकी उत्पत्तिका दृसरा उपाय वतलाते हैं-

#### च्रणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५२ ॥

चणतरक्रमयोः अध्या ग्रीर उसके क्रममें; संयमात् संयम करनेसे; विवेकजम् विवेकजिनतः; ज्ञानम् ज्ञान उत्पन्न होता है। व्याख्या – कालका जो छोटे-से-छोटा हिस्सा है, जिससे छोटा विभाग हो ही नहीं सकता, उसे 'क्षण' कहते हैं; उसका जो एक क्षणके वाद दूसरे क्षणके प्रकट होनेका लगातार सिलसिला है, उसका नाम क्रम है। भाव यह कि दो क्षण एक साथ नहीं रह सकते और दोनोंके वीचमें किसी औरका व्यवधान भी नहीं है, एकके पीछे दूसरे क्षणका सिलसिला चालू रहता है, इसीको 'क्रम' कहते हैं। ग्रतः क्षण ग्रीर उसके क्रममें संयम कर लेनेसे विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है॥ ५२॥

सम्बन्ध-उस विवेकज्ञानका लच्चण कहते हैं-

#### जातिलचणदेशैरन्यतानवच्छेदाचुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥

जातिलक्षणदेशैः=( जिन वस्तुओंका ) जाति, लक्षण ग्रीर CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri देशभेदसे; अन्यतानवच्छेदात्=भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण; तुल्ययोः=जो दो वस्तुएँ तुल्य (एकके सदश) प्रतीत होती हैं, उनके भेदकी; प्रतिपत्तिः=उपलब्धिः, ततः=उस (विवेकज्ञान) से होती है।

व्याख्या—वस्तुओंका विवेचन करके उनका भेद समभानेके तीन कारण हैं—(१) वस्तुकी जाति, (२) वस्तुका लक्षण अर्थात् वर्णं, आकृति आदि, (३) उसका देश अर्थात् स्थान— इन तीनोंके भेदसे वस्तुओंकी भिन्नताका विवेचन होता है, परंतु जिन दो वस्तुग्रोंमें इनसे भेदकी उपलब्धि नहीं हो सके, उन एक-जैसी प्रतीत होनेवाली वस्तुओंके भेदको भी जो प्रत्यक्ष करा देनेवाला है, उनका नाम विवेक ज्ञान है ॥ ५३॥

सम्बन्ध-उस विवेक ज्ञानकी विशेषताका वर्णन करते हैं-

### तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५४॥

तारकम्=जो संसार-समुद्रसे तारनेवाला है; सर्वविषयम्
सवको जाननेवाला है; सर्वथाविषयम्=सब प्रकारसे जाननेवाला
है; च=ग्रीर; अक्रमम्=विना क्रमके (पूर्वापरके) जाननेवाला है,
वह; विवेकजम्=विवेकजनित; ज्ञानम्=ज्ञान है।

न्याख्या—यह ज्ञान परवैराग्यको उत्पन्न करके योगीकी कैवल्य-अवस्थाका सम्पादन करनेमें हेतु है, इसलिये इसको तारक अर्थात् संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला कहा है। इसके द्वारा योगी समस्त वस्तुओंको सब प्रकारसे जान सकता है,

इस कारण यह 'सर्वविषयम्' और 'सर्वथाविषयम्' कहलाता है। इसके द्वारा योगी हरेक वस्तुको विना क्रमके एक साथ जान सकता है, इस कारण इसको अक्रमम् भी कहते हैं। यह ज्ञानकी ग्रन्तिम ग्रवस्था है, इससे ऊँची कोई स्थिति नहीं है। 'ग्रक्रमम्' का यह भी भाव समभना चाहिये कि यह क्रमसे रहित है, ग्रथीत् दूसरे ज्ञानोंकी भाँति परिवर्तनशील नहीं है। इसी ज्ञानको पहले पादके सोलहवें सूत्रमें 'पुरुषख्याति' के नामसे परवैराग्यका हेतु वतलाया है॥ ५४॥

सम्बन्ध—जपर वतलाये हुए प्रकारसे विवेकज्ञान होनेपर ही कैवल्य हो, ऐसा नियम नहीं है। इसके सिवा दूसरे प्रकारसे भी विवेकज्ञान होकर कैवल्य प्राप्त हो सकता है। प्रतः उसके लिये जो वात श्रवश्य होनी चाहिये, उसका वर्णन करते हैं—

#### सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् ॥ ५५ ॥

सन्त्रपुरुषयोः=बुद्धि और पुरुष—इन दोनोंकी; शुद्धिसाम्ये= जव समानभावसे शुद्धि हो जाती है, तव; कैवल्यम्=कैवल्य होता है।

ब्याख्या—इधर बुद्धि अत्यन्त निर्मल होकर अपने कारणमें विलीन होने लग जाती है और उधर पुरुषका जो बुद्धिके साथ अज्ञानकृत सम्बन्ध है, उसका और तज्जिनत मल-विक्षेप-ग्रावरणका ग्रभाव होनेसे पुरुष भी निर्मल हो जाता है। इस प्रकार जब दोनों-की समभावसे बुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य होता है; वह चाहे किसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारसे क्यों न हो जाय ॥ ५५॥

#### ॐश्रीपरमात्मने नमः

#### केबल्यपाद-४

पहले पादमें प्रधानतासे समाधिके स्वरूपका वर्णन है, इस कारण उसे समाधिपाद कहते हैं। दूसरेमें प्रधानतासे समाधिके साधनोंका वर्णन है, इस कारण उसे साधनपाद कहते हैं। तीसरेमें प्रधानतासे समाधिद्वारा प्राप्त होनेवाली नाना प्रकारकी सिद्धियों-का वर्णन है, अतः उसे विभूतिपाद कहते हैं। इन तीनों पादोंमें समाधिके वास्तविक फल (कैवल्य) का वर्णन प्रसङ्गानुसार हुआ है, किंतु विवेचनपूर्वक नहीं हुग्रा; ग्रतः उसका ग्रच्छी तरह वर्णन करनेके लिये यह चौथा पाद आरम्भ किया गया है, इसीलिये इसका नाम 'कैवल्यपाद' रक्खा गया है।

सम्बन्ध—तीसरे पादमें जो नाना प्रकारकी सिंद्धियाँ बतलायी गयी हैं, वे केवल समाधिसे ही होती हैं, ऐसी बात नहीं है, उनमें दूसरे भी निमित्त हो सकते हैं। अतः उनका वर्णन करते हैं—

#### जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥१॥

जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः=जन्मसे होनेवाली, ग्रोषिष्ये होनेवाली, मन्त्रसे होनेवाली, तपसे होनेवाली और समाधिसे होने-वाली ( -ऐसे पाँच प्रकारकी ): सिद्धयः=सिद्धियाँ होती हैं। CC-0. Jangamwadi Math Confection Digitized by eGangotri ब्याख्या—शरीर, इन्द्रियों ग्रौर चित्तमें परिवर्तन होनेपर जो पहलेकी अपेक्षा विलक्षण (अलौकिक) शक्तियोंका प्रादुर्माव हो जाता है, उसको सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धियाँ पाँच कारणोंसे होती हैं। उनके भेद इस प्रकार हैं—

- (१) जन्मसे होनेवाली सिद्धि—जब प्राणी मरकर एक योनिसे दूसरी योनिमें जाता है, तव उसके प्रारब्धानुसार शरीर, इन्द्रियों और चित्तका परिवर्तन होकर, उनमें अपूर्व शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो जाता है (योग०१।१६)। जैसे—मनुष्ययोनिसे देवादि योनियोंकी प्राप्ति होनेसे शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें प्रपूर्व शक्ति आ जाती है; इसे 'जन्मजा' सिद्धि कहते हैं। कपिल, वेदव्यास, शुकदेव आदि महर्षियोंमें कई प्रकारकी जन्मसे होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन इतिहास ग्रौर पुराणोंमें देखा जाता है। इसी तरह जन्मसे होनेवाली दूसरे प्रकारकी सिद्धियोंको भी समक्र लेना चाहिये।
  - (२) ग्रोषिस होनेवाली सिद्धि—मनुष्य जव किसी ग्रोषिक सेवनसे अपने शरीरका कल्प कर लेता है, तब उससे भी शरीरमें ग्रपूर्व शिक्तयोंका प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे 'ग्रोषिषजा' सिद्धि कहते हैं। ग्रोषि (भौतिक पदार्थों) द्वारा किसी नेत्र आदि इन्द्रियोंमें अद्भुत शिक्ता प्रादुर्भाव भी इसीमें ग्रा जाता है। ग्रोषिस केवल मनुष्यके ही शरीर आदिका परिवर्तन होता हो, ऐसी बात नहीं है; वृक्ष, लता ग्रौर पशु-पक्षी आदिमें भी ग्रपूर्व शिक्त आ सकती है। तथा विभिन्न भौतिक विकास हो सकता है।
    - (३) मन्त्रसे होनेवाली सिद्धि—जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

प्राप्त करनेके लिये किसी मन्त्रका विधिवत् अनुष्ठान करता है, तव उससे भी शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें विलक्षण शक्तिका प्रादुर्भाव हो जाता है, इसे 'मन्त्रजा' सिद्धि कहते हैं (योग० २।४४)। इनका वर्णन वेदोंमें और तन्त्रशास्त्रोंमें विस्तारपूर्वक है।

- (४) तपसे होनेवाली सिद्धि—जब मनुष्य शास्त्रोक्त तपका विधिवत् अनुष्ठान करता है, अथवा अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये भारी-से-भारी कष्ट सहष सहन करता है, परंतु धर्मका त्याग नहीं करता, तब उस तपश्चर्यासे उसके शरीर, इन्द्रियों और चित्तके समस्त मल भस्म हो जाते हैं और उनमें अपूर्व शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो जाता है, इसे 'तपजा' सिद्धि कहते हैं (योग० २।४३)। इतिहासग्रन्थोंमें इसका बहुत जगह वर्णन है। भरद्वाज और विश्वामित्र आदि अनेक ऋषियोंने तपसे प्राप्त सिद्धियोंका प्रयोग करके भी दिखाया है।
- (५) समाधिसे होनेवाली सिद्धि—धारणा, ध्यान और समाधिके अभ्याससे जो शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें अपूर्व शक्तियों-का प्रादुर्भाव होता है, इसे 'समाधिजा' सिद्धि कहते हैं। इसका वर्णन तीसरे पादमें विस्तारपूर्वक स्वयं सूत्रकारने किया ही है।

उपर्युक्त सिद्धियोंकी प्राप्तिमें जो शरीर, इन्द्रियों ग्रीर चित्तका एक प्रकारसे दूसरे प्रकारमें बदल जाना है, यही परिणामान्तर है, ग्रत: इसीक़ो 'जाति-ग्रन्तर-परिणाम' कहते हैं ॥ १॥

सम्बन्ध-उक्त 'जात्यन्तरपरिणाम' किस प्रकार कैसे होता है, यह बतलाते हैं---

### जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥ २ ॥

जात्यन्तरपरिणामः=(यह) एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जानारूप जात्यन्तरपरिणामः; प्रकृत्यापूरात्=प्रकृतिके पूर्ण होनेसं होता है।

ब्याख्या—उक्त जाति-अन्तर परिणामरूप परिवर्तनके लिये ग्रथीत् उन-उन विलक्षण शक्तियोंके प्रकट होनेके लिये जिन-जिन प्रकृतियोंकी ग्रथीत् जिन-जिन उपादान-कारणरूप तत्त्वोंकी आवश्यकता है, उनकी पूर्तिसे शरीर, इन्द्रियों और चित्तका एक जातिसे दूसरी जातिमें परिवर्तन होता है ॥ २॥

सम्बन्ध-यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जन्म, ग्रोपधि ग्रादि निमित्त कारण प्रकृतियोंकी पूर्णता कैसे कर देते हैं, क्या वे प्रकृतियोंके प्रयोजक (चलानेवाले) हैं, इसपर कहते हैं—

## निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः चेत्रिकवत् ॥ ३॥

निमित्तम्=निमित्तः; प्रकृतीनाम्=प्रकृतियोंकोः; अप्रयोजकम्= चलानेवाला नहीं है; ततः=उससेः; तु=तो (केवल); क्षेत्रिकवत्= किसानकी भाँतिः; वरणाभेदः=रुकावटका छेदन किया जाता है। व्याख्या—पहले वतलाये हुए जो जन्म, ओषि ग्रादि निमित्त कारण हैं, वे प्रकृतियोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जानेवाले नहीं हैं, उनका काम तो केवल रुकावटको दूर कर देनामात्र हैं, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri उसके बाद प्रकृतियोंकी पूर्ति तो अपने-श्राप हो जाती है। जैसे किसान एक खेतसे दूसरे खेतमें जल ले जाता है तो केवल उसकी रुकावटको ही दूर करता है, उस जलको चलानेका काम वह नहीं करता, रुकावट दूर होनेसे जल अपने-श्राप एक खेतसे दूसरे खेतमें चला जाता है, उसी प्रकार पहले बतलाये हुए जन्म श्रादि निमित्तोंद्वारा जब रुकावट दूर हो जाती है, तब शरीर, इन्द्रियाँ श्रोर चित्त—इन सबमें परिवर्तनके लिये जिन-जिन वस्तुओंकी श्रावश्यकता होती है, उन-उनकी पूर्ति श्रपने-आप हो जाती है। रुकावट दूर होनेपर कमीको पूर्ण कर देना प्रकृतिका स्वभाव है।।।।

### निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥ ४ ॥

निर्माणचित्तानि=बनाये हुए चित्तः श्रास्मितामात्रात्=केवल अस्मितासे होते हैं।

व्याख्या—चित्तका उपादान कारण ग्रस्मिता है, ग्रतः निर्मित यानी वनाये हुए सब चित्त केवल ग्रस्मितासे ही उत्पन्न होते हैं॥ ४॥

# प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषास् ॥५॥

अनेकेषाम्=अनेक वित्तोंको; प्रश्वत्तिभेदे=नाना प्रकारकी प्रवृत्तियोंमें; प्रयोजकम्=नियुक्त करनेवाला; एकम्=एक; चित्तम्=चित्त (होता) है।

•याख्या-जैसे श्रपने शरीरमें भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंको भिन्न-भिन्न कामोंमें नियुक्त करनेवाला एक चित्त रहता है, उसी प्रकार उन बनाये हुए चित्तोंको भिन्न-भिन्न कामोंमें नियुक्त करनेवाला संचालक एक ही चित्त होता है, जो कि योगीका स्वाभाविक चित्त है क्षण ॥ १ ॥

सम्बन्ध-पहले सूत्रमं बतलाये हुए पाँच प्रकारके सिद्ध चितांमसे संमाधिहारा सिद्ध हुए चित्तकी विशेषताका वर्णंन करते हैं-

#### तत्र ध्यानजमेनाशयम् ॥ ६ ॥

तत्र = उनमेंसे; ध्यानजम्=जो ध्यानजनित चित्त होता है, वह; अनाशयम्=कर्म-संस्कारोंसे रहित होता है।

ब्याख्या—जन्म, ओषि, मन्त्र, तप ग्रौर समाधि—इन पांच कारणोंसे शरीर, इन्द्रिय ग्रौर चित्तका विलक्षण परिणाम होता है—यह बात पहले कही गयी। उन पांच प्रकारसे उत्कर्षताको प्राप्त हुए चित्तोंमेंसे जो चित्त ध्यानसे उत्पन्न होता है ग्रर्थात् समाधिद्वारा विलक्षण शक्तिवाला होता है, वह कर्मसंस्कारोंसे रहित होता है; ग्रतः वही कैवल्यका हेतु हो सकता है; दूसरे जन्म, औषध ग्रादिके द्वारा विलक्षण शक्तियुक्त चित्तोंमें कर्मोंके संस्कार रहते हैं, इस कारण वे कैवल्यके हेतु नहीं हो सकते॥ ६॥

श्ल यहां चीये और पाँचवें सूत्रका जो भ्रयं भाष्यकार ग्रोर टाकाकारों-ने बतलाया है, उसके अनुसार छठे सूत्रको सङ्गिति ठीक नहीं बैठती; इस कारण टीकाकारोंने अगले सूत्रका सम्बन्ध प्रथम सूत्रसे जोड़ा है तथा चीथे ग्रीर पाँचवें सूत्रमें जिस प्रकारसे अनेक निर्माण्चितोंको बात कही है, वह भी यहाँके प्रसङ्गानुकूल नहीं प्रतीत होती; ग्रतः वास्तवमें सूत्रकारका यहां क्या कहना है, यह विचारणीय विषय है। मैंने तो इन सूत्रोंका केवल शब्दानुवादमात्र कर दिया है।

सम्बन्ध-श्रव कर्माशयशून्य सिद्ध योगीके कर्मोंकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते हैं-

#### कर्माशुक्काकृष्णं योगिनस्त्रिविधिमतरेषास् ॥७॥

योगिनः=योगीके; कर्म=कर्म; अशुक्लाकुष्णम्=अगुक्क और अकृष्ण होते हैं (तथा); इतरेषाम् = दूसरोंके; त्रिविधम् = तीन प्रकारके होते हैं।

च्याच्या-शुक्लकर्म उन कर्मोंको कहते हैं, जिनका फल मुखभोग होता है और कृष्णकर्म उनको कहते हैं, जो नरक ग्रादि दु:खोंके कारण हैं अर्थात् पुण्यकर्मोंका नाम शुक्लकर्म है और पापकर्मोंका नाम कृष्णकर्म है; सिद्ध योगीके कर्म किसी प्रकारका भी भोग देनेवाले नहीं होते, क्योंकि उसका चित्त कर्मसंस्कारोंसे शून्य होता है यह वात पहले कह चुके हैं, इसलिये उन कर्मोंको अशुक्ल और अकृष्ण कहते हैं। योगीके सिवा साधारण मनुष्योंके कर्म तीन प्रकारके होते हैं—(१) शुक्ल अर्थात् पुण्यकर्म, (२) कृष्ण अर्थात् पापकर्म ग्रौर (३) शुक्लकृष्ण ग्रथांत् पुण्य ग्रौर पाप मिले हुए।।।।।।

सम्बन्ध--श्रव साधारण मनुष्योंके उन तीन प्रकारके कर्मीका भोग किस प्रकार होता है, यह बतलाते हैं---

## ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवीसनानाम्=

ततः = उन (तीन प्रकारके कर्मों ) से; तद्विपाकानुगुणानाम् जनके फलभोगानुकूल; वासनानाम् = वासनाओंकी; एव = ही; अभि-व्यक्तिः = अभिव्यक्ति ( उत्पत्ति )होती है।

व्याख्या—योग-साधनोंके द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by egangoth है जन साधारण मनुष्योंके कर्म संस्काररूपसे ग्रन्त:करणमें संगृहीत (इकट्टे हुए) रहते हैं; ग्रतः उन कर्मोंमेंसे जो कर्म जिस समय फल भोग करानेके लिये तैयार होता है, उस समय उस कर्मका जैसा फल होनेवाला है, वैसो ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य कर्मोंके फलभोगकी नहीं॥ =॥

सम्बन्ध-कर्मसंस्कार तो अनेक जन्मोंके अनन्त होते हैं, उनमें देश, काल और जन्म-जन्मान्तरका अन्तर पड़ जाता है, इस स्थितिमें वर्तमान जन्मके अनुरूप फलभोगकी वासनाएँ कैसे उत्पन्न होती हैं, इसपर कहते हैं—

### जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्थं स्मृति-संस्कारयोरेकरूपत्वात् ॥ ९ ॥

जातिदेशकालव्यवहितानाम्=जाति, देश ग्रौर काल—इन तीनोंका व्यवधान रहनेपर; ग्राप=भी; ग्रानन्तर्यम्=कर्मके संस्कारोंमें व्यवधान नहीं होता है; स्मृतिसंस्कारयोः=क्योंकि स्मृति ग्रौर संस्कार दोनोंका; एकरूपत्यात्=एक ही स्वरूप होता है।

व्याख्या—कोई कर्म किसी एक जन्ममें किया गया है ग्रीर कोई कर्म किसी दूसरे जन्ममें किया गया है, यह उन कर्मोंमें जन्मका व्यवधान है। इसी तरह भिन्न-भिन्न कर्मोंमें देश ग्रीर कालका भी व्यवधान होता है। इस प्रकार जन्म, देश ग्रीर कालका व्यवधान होते हुए भी जिस कर्मका फल प्राप्त होनेवाला है, उसके अनुसार भोगवासना उत्पन्न होनेमें कोई ग्रड़चन नहीं पड़ती; क्योंकि स्मृति ग्रीर संस्कार—ये दोनों एक ही हैं। जिस कर्मफलका उत्पादक निमित्त ग्रीर संस्कार—ये दोनों एक ही हैं। जिस कर्मफलका उत्पादक निमित्त

कारण ग्रा जाता है; वैसी ही वासना प्रकट हो जाती है। यदि किसीको उसके पूर्वजन्मके कर्मका फल भोगनेके लिये गौकी योनि मिलनेवाली है, तो उसने गौकी योनि जव कभी पायी है, उसकी वासना प्रकट हो जायगी। भाव यह कि चाहे उस जन्मके वाद दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हों, कितना ही समय बीत चुका हो ग्रीर वह किसी भी देशमें हुग्रा हो, उसकी वासना स्फुरित हो जायगी। स्मृति और संस्कारोंकी एकता होनेके कारण जो फल मिलना है, उसके ग्रनुकूल भोगवासना यानी स्मृति पैदा हो जाती है।। ६।।

सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का होती है कि जब वासनाओं के श्रनुसार ही जन्म होता है श्रीर कमोंके श्रनुसार वासना होती है, तब सबसे पहले जन्म देनेवाली वासना कहाँसे श्रायी ? इसपर कहते हैं—

#### तासामनादित्वं चाशिषों नित्यत्वात् ॥ १०॥

तासाम्=उन वासनाग्रोंकी; ग्रानादित्यम्=अनादिता है; आशिषः नित्यत्वात्=क्योंकि प्राणीमें (ग्रपने) वने रहनेकी इच्छा नित्य ग्रथीत् ग्रनादिकालसे; च=ही है।

ब्याख्या—प्रत्येक प्राणीको जीवनकी इच्छा नित्य वनी रहती है, मृत्युका भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र-से-क्षुद्र जीवोंमें भी देखा जाता है, इससे पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है। उस जन्ममें भी मरणभयकी व्याप्ति होनसे जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा ग्रनादि सिद्ध हो जाती है। ग्रतएव वासनाग्रोंका ग्रनादित्व भी ग्रपने-ग्राप सिद्ध हो जाता है। १०

सम्बन्ध-इस प्रकार यदि वासनाएँ प्रनादि हैं, तब तो इनका CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri अभाव भी नहीं होता होगा, फिर पुरुषकी मुक्ति कैसे होगी. इसपर कहते हैं-

#### हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ ११ ॥

हेतुफलाश्रयालम्बनैः=हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन-इनसे; संगृहीतत्वात्=वासनाग्रोंका संग्रह होता है, इसलिये; एपास्=इन ( चारों )का; स्रभावे=अभाव होनेसे; तद्भावः=उन (वासनाग्रों) का भी (सर्वथा) ग्रभाव हो जाता है।

च्याख्या-वासनाम्रोंका हेतु अविद्यादि क्लेश ग्रौर उनके रहते हुए होनेवाले कर्म हैं। इनका फल पुनर्जन्म, ग्रायु ग्रौर भोग है। ग्राश्रय चित्त है और शब्दादि विषय ग्रालम्बन हैं। वासनाएँ इनके सम्बन्धसे ही संगृहीत हो रही हैं। जब योगसाधनोंसे इनका स्रभाव हो जाता है स्रर्थात् जब विवेकज्ञानसे अविद्याका नाश हो जाता है (योग० ४। ३०), तव कर्मोंमें फल देनेकी सामर्थ्य नहीं रहती, चित्त अपने कारणमें विलीन हो जाता है (योग० ४।३४)। उपर्युक्त साधनोंके न रहनेसे विषयोंके साथ पुरुषका सम्वन्ध नहीं होता। इस प्रकार हेतु, फल, ग्राश्रय और ग्रालम्बन-इन चारोंका ग्रभाव होनेसे वासनाग्रोंका ग्रभाव ग्रपने-ग्राप हो जाता है, ग्रतः योगीका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ ११ ॥

सम्बन्ध-यदि सत् वस्तुका कभी श्रभाव होता हो नहीं, तब वासनाश्चोंका और उनके हेतु श्रादिका नाश होना कैसे सम्भव है ?

इसपर कहते हैं— Mark Collection. Digitized by eGangotri

#### अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम् १२

धर्माणाम्=धर्मांमं; अध्यभेदात्=कालका भेद होता है, इस कारण; अतीतानागतम्=जो धर्म (अविद्या, वासना, चित्त और चित्तकी वृत्तियाँ ग्रादि ) अतीत हो गये हैं ग्रौर जो अनागत हैं— अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी; स्वरूपतः अस्ति = स्वरूपसे विद्यमान रहते हैं।

च्याख्या-वस्तुका वास्तवमें ग्रभाव कभी नहीं होता, वस्तुके धर्म चित्त ग्रीर वासना आदि कुछ ग्रनागत स्थितिमें रहते हैं, कुछ वर्त-मान स्थितिमें ग्रीर कुछ ग्रतीत स्थितिमें। इससे यह नहीं समभना चाहिये कि जो वर्तमान हैं, उन्हींकी सत्ता है दूसरोंकी नहीं, क्योंकि उनका स्वरूपसे अभाव नहीं होता है, ग्रतीत और ग्रनागत ग्रवस्था-में वे ग्रपने कारणोंमें रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते। यह ग्रपने कारणमें विलीन हो जाना ही उनका नाश या ग्रभाव है; (योग० ३। १३) योगीका उन वासनादिके साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, ग्रतः वे योगीके पुनर्जन्ममें हेतु नहीं वन सकते॥ १२॥

सम्बन्ध-धर्मोंका श्रसत्ती स्वरूप क्या है ? सो बतलाते हैं---

### ते व्यक्तसूच्मा गुणात्मानः ॥ १३॥

ते = वे ( समस्त धर्म ); **व्यक्तस्क्ष्माः** = व्यक्त स्थितिमें ग्रीर सूक्ष्म स्थितिमें ( सदैव ); गुणात्मानः = गुणस्वरूप ही हैं।

ब्याख्या-वे वर्म जिस समय वर्तमान हैं, उस समय भी ग्रपने कारणरूप गुणोंसे भिन्न नहीं हैं तथा जिस समय ग्रनागत ग्रौर CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotti ग्रतीत—इन दोनों प्रकारको सूक्ष्म स्थितिमें हैं, तब भी गुणस्वरूप ही हैं; क्योंकि गुण उन धर्मरूप समस्त भिन्न-भिन्न वस्तुओंमें धर्मी (कारण) रूपसे सदैव अनुगत रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। अतः वास्तवमें किसी भी वस्तुकी सत्ताका अभाव नहीं है। गुणस्वरूपसे वह सदैव विद्यमान है, परंतु परिणामशील होनेके कारण उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है।। १३।।

सरवन्ध—यदि गुणोंका कार्य होनेसे वास्तवमें सब कुछ गुणस्वरूप ही है तो फिर भिन्न-भिन्न स्वभाववाले तीनों गुणोंसे एक-एक वस्तुकी उत्पत्ति कैसे हो जाती है, हरेकसे अलग-श्रलग वस्तुएँ होनी चाहिये थीं ? इसपर कहते हैं—

### परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्त्वम् ॥ १४॥

परिणामेकत्वात्=परिणामकी एकतासे; वस्तुतस्वम्=वस्तुका वैसा होना सम्भव है।

ब्याख्या=परस्पर भिन्न स्वभाववाले गुणोंका जब एक परिणाम होता है, सब मिल-जुलकर जब किसी एक वस्तुके रूपमें परिणत होते हैं, तब वैसा होनेमें कोई विरोध नहीं है। भिन्न-भिन्न वस्तुओं के एक परिणामसे एक वस्तुका प्रकट होना प्रत्यक्ष देखनेमें भी आता है। जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य ग्रौर चन्द्रमाकी रिक्मयों के सम्बन्धसे वृक्षके रूपमें परिणत हो आते हैं ग्रौर उसमें फिर नाना जाति, नाना आकार ग्रौर नाना व्यक्तित्वका भेद हो जाता है; परंतु वस्तुत: वे ग्रपने धर्मियोंसे सर्वथा अभिन्न हैं, उसी प्रकार सब वस्तुएँ गुणस्वरूप ही हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं॥ १४॥

पा० यो० द० ११-

सम्बन्ध-जो लोग यह मानते हैं कि दश्य कोई वस्तु नहीं है, वासनाके वलसे चित्त ही दृश्यरूपमें प्रतीत होने लग जाता है, उनकी मान्यता गलत है; क्योंकि-

### वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥ १५॥

वस्तुसाम्ये = वस्तुकी एकतामें (भी); चित्तभेदात्=चित्तका भेद प्रत्यक्ष है, इसलिये; तयोः=(चित्त और उसके द्वारा देखी जाने-वाली वस्तु) इन दोनोंका; पन्थाः=मार्ग; विश्वक्तः = ग्रलग-ग्रलग है।

क्याख्या-एक ही वस्तुमें मनुष्योंके चित्तोंकी वृत्तियाँ अलग-अलग होती हैं अर्थात् अनेक चित्तोंका विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकारसे बनती है, यह प्रत्यक्ष है। इस परिस्थितिमें यदि वस्तु किसी एक चित्तकी कल्पनामात्र मानी जाय तो वह अनेक चित्तोंका विषय नहीं बन सकती। ग्रतः सबको उसका स्वरूप नहीं दीखना चाहिये था; परंतु ऐसा नहीं होता, वह सबको ही दोखती है। इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तोंकी कल्पना मानी जाय, तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि वह वस्तु भिन्न-भिन्न कालमें अनेक चित्तोंका विषय बनती हुई देखी जाती है। इस परिस्थितिमें वह कौन-से अनेक चित्तोंकी कल्पना मानी जायगी? अतएव वस्तुकी एकता और उसे विषय करनेवाले चित्तोंकी ग्रनेकता होनेके कारण दोनों ग्रलग-अलग पदार्थ हैं-यह मान्यता ही समीचीन है॥ १५॥

सम्बन्ध-पुनः पूर्वपत्तका खगडन करनेके लिये दूसरा सूत्र कहते हैं-

#### न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् ॥ १६॥

च=इसके सिवा; वस्तु=दृश्य वस्तु; एकवित्ततन्त्रम्=िकसी एक चित्तके ग्रधीन; न=नहीं है (क्योंकि); तद्रप्रमाणकम्=जव वह चित्तका विषय नहीं रहेगी; तदा=उस समय; किं स्यात् = वस्तुका क्या होगा ?

ब्याख्या—इसके सिवा विद्यमान दृश्य वस्तु किसी एक चित्तके ग्रिथीन नहीं है इसिलये भी कल्पनामात्र नहीं है; क्योंकि यदि कल्पनामात्र मानी जाय तो जब वह चित्त उसको विषय करना (देखना) छोड़ दे, उस समय वह नहीं रहनी चाहिये। परंतु ऐसा नहीं होता, वस्तु वैसी-की-वैसी ही विद्यमान रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि दीखनेवाली वस्तु किसी एक चित्तके ग्रिथीन नहीं है तथा दृश्य वस्तु चित्तसे भिन्न है और वह सच्ची है। १६॥

सम्बन्ध—यदि वाहरको दृश्य वस्तु अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती है तो वह कभी दीखती है और कभी नहीं दीखती, इसमें क्या कारण है ? इसपर कहते हैं—

तदुपरागापेचित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् १७

चित्तस्य = चित्तः तदुपरागापे ज्ञित्वात् = वस्तुके उपराग ( ग्रपनेमें उसका प्रतिविम्ब पड़ने ) की ग्रपेक्षावाला है, इस कारण ( उसके द्वारा ); वस्तु=वस्तुः ज्ञाताज्ञातम्=क भी ज्ञात ग्रौर कभी ग्रज्ञाह्य होती है गृह सर्वेथा उचित है। ग्रज्ञाह्य होती बहु बाल wadi Math Collection. Digitized by eGangotri न्याख्या—इन्द्रियोंकी समीपतासे जिस पदार्थकी चित्तमें परछाई पड़ती है, उसी वस्तुको चित्त जान सकता है, अन्य वस्तुको नहीं। उसे वस्तुका ज्ञान प्राप्त करनेमें उसके उपराग (परछाई— प्रतिबिम्ब) की अपेक्षा है। अतः जब जिस वस्तुका उसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है, यानी इन्द्रियोंके द्वारा चित्तसे जब जिस वस्तुका सम्बन्ध होता है, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है और जिस समय वह उसकी वृत्तिका विषय नहीं बनती अर्थात् चित्तमें उपरक्षित नहीं होती, उस समय अज्ञात है।। १७।।

सम्बन्ध—इस प्रकार दृश्य वस्तुओं से चित्तकी भिन्न सत्ता सिद्ध करके श्रव दृष्टा पुरुषसे भी चित्तकी भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं—

#### सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः प्रुरूषस्या-परिणामित्वात् ॥ १८ ॥

तत्प्रमोः= उस (चित्त) का स्वामी; पुरुषस्य=पुरुष; अपरि-णामित्वात्=परिणामी नहीं है, इसलिये; चित्तवृत्तयः=चित्तकी वृत्तियाँ ( उसे ); सदा ज्ञाताः=सदा ज्ञात रहती हैं।

च्याख्या—चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहरकी वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। जब जिस वस्तुका उसके साथ सम्बन्ध होता है, तभी उसे देखता है। किंतु उस चित्तका स्वामी जो पुरुष है; वह अपरिणामी है। इस कारण वह चित्तकी वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। जिस समय जो वृत्ति चित्तमें उत्पन्न होती है और जो शान्त होती है, वे सभी उसे विद्वति उद्दर्शी हैं हो। १८॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Dignizer of उद्दर्शी हों हो।। १८॥

सम्बन्ध-चित्त जिस प्रकार वस्तुका प्रकाशक है, उसी प्रकार आपना भी है। फिर चित्तसे भिन्न दूसरेको द्रष्टा माननेकी क्या आवश्यकता है ? इसपर कहते हैं—

#### न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥ १९ ॥

तत्=वह (चित्त ); स्वाभासम्=स्वप्रकाश (प्रकाशस्वरूप); न=नहीं है; **दश्यत्वात्=क्यों**कि वह दृश्य है।

ब्याख्या—चित्त दृश्य है, इसलिये जड है। वह स्वप्रकाश यानी अपने-आपको जाननेवाला—प्रकाशस्वरूप नहीं है, उसमें जो चेतनता दिखलायी देती है, जिसके कारण वह किसी ग्रंशमें चेतन कहा जाता है, वह चेतना उसमें चेतन पुरुषका प्रतिविम्व पड़नेसे है। जब चित्तमें वाह्य वस्तुएँ ग्रौर चेतन पुरुष—इन दोनोंका प्रतिविम्ब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्तकी वृत्तियोंके रूपमें तद्रप-सा हुआ रहता है (योग०१।४) और चित्त चेतन-सा प्रतीत होने लगता है; परंतु वास्तवमें जैसे इन्द्रियाँ और शब्द आदि विषय दृश्य होनेके कारण स्वप्रकाश नहीं हैं। १६॥

सम्बन्ध—चित्तको स्वप्रकाश माननेम दूसरा दोप दिखाते हैं—
एकसमये चोभयानवधारणम् ॥ २०॥

च=तथा; एकसमये=एक कालमें; उभयानवधारणम्= (चित्त ग्रीर उसका विषय )—इन दोनोंके स्वरूपको जानना भी नहीं हो सकता।

उद्याण्या तुर्वे पदार्थका चित्तमें प्रतिविम्व पंड्ता है, तव

द्रष्टा पुरुषको उस प्रतिविम्बसहित चित्तका ज्ञान होना युक्तियुक्त है; क्योंकि वह अपरिणामी है। परंतु चित्त अपने स्वरूपको ग्रौर दृश्य पदार्थके स्वरूपको एक साथ नहीं जान सकता; क्योंकि परिणामशील होनेके कारण उसे एक ही कालमें दो ज्ञान नहीं हो। सकते। अतः यही समभना चाहिये कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है। चित्तका काम केवल बाह्य पदार्थंके स्वरूपको ग्रपने स्वामी द्रष्टा पुरुषके सामने रख देना है; फिर उसे जाननेका काम तो पुरुषका है॥ २०॥

सम्बन्ध—चित्तसे विषयका साम्रात्कार होता है श्रीर वह चित्त उस विषयसहित दूसरे चित्तसे देखा जाता है। इस प्रकार चित्तका श्रीर विषयका एक साथ ज्ञान हो जाता है, यह मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं—

### चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरितप्रसङ्गः स्मृतिसंकरश्च ॥ २१ ॥

चित्तान्तरदृश्ये=एक चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य मान लेनेपर; युद्धियुद्धेः अतिप्रसङ्गः=वह चित्त फिर दूसरे चित्तका दृश्य होगा—इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी; च=और; स्मृति-संकरः=स्मृतिका भी मिश्रण हो जायगा।

न्याख्या-इस प्रकार एक चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य मान लेनेसे एक तो अनवस्था दोष आता है, दूसरे स्मृतिके संकर हो जानेका दोष ग्राता है; क्योंकि एक चित्तने तो किसी विषयको जाना, दूसरेने उस विषयसहित चित्तको जाना, इसी प्रकार दूसरेको

तीसरेने, तीसरेको चौथेने, इस तरह चलता रहनेपर तो एक वस्तुका ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं होगा, यह अनवस्था दोष आयेगा और उन ग्रनेक ज्ञानोंकी एक साथ स्मृति होनेपर यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन-से ज्ञानका क्या स्वरूप है, स्मृतिका मिश्रण हो जायगा, सो यह किसीके ग्रनुभवकी बात नहीं है। सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि ग्रमुक पदार्थको मैंने जाना था। ऐसा कोई नहीं कहता कि अमुक पदार्थको, उसके ज्ञानको, फिर उसके ज्ञानसहित ज्ञानको, फिर उसके भी ज्ञानसहित ज्ञानको मैंने जाना था—इत्यादि। ग्रतः चित्तसे भिन्न द्रष्टाको मानना ही ग्रक्तिसङ्गत है।। २१।।

सम्बन्ध—चित्त स्वप्नकाश भी नहीं है और दूसरे चित्तका विषय भी नहीं है तो फिर यह बतलाना चाहिये कि चित्तका द्रष्टा कौन है; क्योंकि पुरुष तो असङ्ग और निर्विकार है, वह किसीका द्रष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है ? इसपर कहते हैं—

#### चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापचौ स्वबुद्धिसंवेदनस् ॥ २२ ॥

चितेः अप्रतिसंक्रमायाः=यद्यपि चेतन-शक्ति (पुरुष) क्रियासे रिहत और असङ्ग है, तो भी; तदाकारापत्तौ=तदाकार हो जानेपर; स्वबुद्धिसंवेदनम्=( उसे ) अपनी बुद्धिका ( चित्तका ) ज्ञान होता है।

च्याख्या—चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रियाशून्य और असङ्क है, इसमें कोई संदेह नहीं; परंतु विकारशील नाना प्रकारके दृश्य पदार्थों के प्रतिविम्बसे तदाकार हुए चित्तके सम्बन्ध-से जब वह चित्तके आकारवाला-सा हो जाता है (योग० १ । ४), उस समय उसे वृत्तियों सहित बुद्धिका ज्ञान होता है। ग्रतः उसे अपनी बुद्धि श्रौर बुद्धिकी वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है। वास्तवमें तो पुरुष न ज्ञाता ही है और न भोक्ता ही, वह तो सर्वथा निर्विकार, असङ्ग और स्वप्रकाश चेतनमात्र है (योग० २ । २०)। भाव यह है कि चेतनके उपरागसे उपरक्षित हुई बुद्धिका केवल श्रमुकरण करनेवाला-सा होनेके कारण ही चेतनको ज्ञाता कहा जाता है ॥ २२॥

द्रष्टृदृद्येपरक्तम्=द्रष्टा और दृश्य—इन दोनोंसे रँगा हुआ; चित्तम्=चित्त; सर्वार्थम्=सब ग्रर्थवाला हो जाता है।

ब्याख्या—यह चित्त जब दृश्य पदार्थसे रँगा हुआ अपने स्वरूपके सिहत द्रष्टाका विषय ( दृश्य ) बनकर उससे सम्बन्धित होता है, तब दृष्टा और दृश्य—इन दोनोंके रंगमें रँग जाता है अर्थात् उन दोनोंका प्रतिबिम्ब इसमें पड़नेके कारण यह दोनोंका ग्राकार घारण कर लेता है और इसका निजी रूप भी वर्तमान रहता ही है, इस कारण यह चित्त ही सब अर्थवाला हो जाता है यानी दृश्य पदार्थके रूपवाला, दृष्टा पुरुषके रूपवाला और अपने रूपवाला—इस प्रकार सर्वरूपवाला हो जाता है।

इसे इस प्रकार सम्भाना चुर्ग्हिरोजा: Digitized by eGangotri

- (१) चित्ततत्त्व या बुद्धितत्त्व जो कुछ कहिये—यह तीनों गुणोंका पहला और सात्त्विक परिणाम है। यह क्रियाशील, परि-णामी ग्रीर जड है, किंतु सात्त्विक होनेके कारण स्फटिकमणिकी भाँति उज्ज्वल है; यह चित्तका ग्रपना रूप है।
- (२) इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है अर्थात् जिस पदार्थंका सम्बन्ध होता है, उसके रंगमें रँगा हुआ यह तदाकार हो जाता है, इसलिये पदार्थंके रूपमें प्रतीत होता है।
- (३) पुरुषके साथ सम्बन्ध होनेके कारण यह द्रष्टा चेतन पुरुषके रंगमें रंगा हुआ रहता है, इसलिये यह तदाकार हुआ चेतनके रूपमें प्रतीत होने लगता है।

वास्तवमें चित्त उसमें प्रतिबिम्बित होनेवाले विषयोंसे और चेतन पुरुषसे सर्वथा भिन्न है तो भी भ्रान्तिसे उनके रूपमें प्रतीत होने लग जाता है। अतएव कई दर्जनकार तो चित्तकों ही चेतन—द्रष्टा मानकर कहने लगते हैं कि चित्तसे भिन्न ग्रौर कोई द्रष्टा नहीं है ग्रौर दूसरे यह कहते हैं कि चित्तसे अतिरिक्त ये दीखने-वाले गौ, घट ग्रादि और उसके कारणरूप पक्रमूत ग्रादि पदार्थ भी कुछ नहीं हैं, चित्त ही सब रूप होकर दिखलायी देता है। परंतु यह भ्रम समाधिके द्वारा पुरुषकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जानेपर नष्ट हो जाता है। २३॥

सम्दन्ध-ग्रय चित्तसे भिन्न दृष्टा पुरुषकी सत्ताको दृढ़ करनेके बिये हुस्सरा हेत्तुव्यक्तासी अर्थित Collection. Digitized by eGangotri

#### तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् ॥ २४ ॥

तत्=वह (चित्त); असंख्येयवासनाभिः=असंख्येय वास-नाओंसे; चित्रम् अपि = चित्रित होनेपर भी; परार्थम्=दूसरेके लिये है; संहत्यकारित्वात्=क्योंकि यह संहत्यकारी (मिल-जुलकर कार्यं करनेवाला) है।

ब्याख्या—जो वस्तु बहुत पदार्थोंसे मिल-जुलकर कार्यमें समर्थ होती है, वह संहत्यकारी कहलाती है—जैसे मकान, भोजन आदि। ऐसी वस्तु ग्रपनेसे भिन्न किसी दूसरेके लिये ही हुआ करती है, ग्रपने लिये नहीं; अतः वह परार्थ कहलाती है। यह चित्त भी सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके मिश्रणसे उत्पन्न है तथा वाह्य पदार्थ ग्रौर इन्द्रियोंके संयोगसे उनसे मिल-जुलकर कार्य करनेमें समर्थ होता है; ग्रतः यह अपने लिये नहीं है, द्रष्टा पुरुषके लिये है तथा उसीके भोग ग्रौर ग्रपवर्गका सम्पादन करनेके लिये यह नाना वासनाग्रोंसे चित्रित है।

भाव यह है कि यद्यपि चित्तमें ही सब बाह्य पदार्थोंके चित्र पड़ते हैं और वह अगणित वासनाओंसे रँगा हुआ है तो भी वह स्वयंप्रकाश और द्रष्टा नहीं है; क्योंकि वह बाह्य पदार्थ और इन्द्रिय आदिसे मिल-जुलकर काम करनेवाला है, अतः दूसरेके लिये है।२४।

सम्बन्ध-यहाँतक चित्त ग्रीर ग्रातमा—इन होनोंकी भिन्नता-का युक्तियोंद्वारा प्रतिपादन कियालिक विद्यालिक विद स्वरूप सामान्य भावसे ही समक्तमें आता है, उसके स्वरूपका विशेष ज्ञान तो समाधिद्वारा ही हो सकता है। अतः समाधिमें होनेवाले विवेकज्ञानद्वारा जब योगी आत्मस्वरूपका प्रस्यच दर्शन कर लेता है, तब उसकी क्या पहचान है ? यह बतलाते हैं—

## विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनियृत्तिः ॥२५॥

विशेषदर्शिनः=(समाधिजनित विवेकज्ञानके द्वारा) चित्त और आत्माके भेदको प्रत्यक्ष कर लेनेवाले (योगी) की; आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः=आत्मभावविषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है।

च्याख्या—ग्रपने स्वरूपको जाननेके लिये जो इस प्रकारके संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ—इत्यादि, इसका नाम आत्मभावभावना अर्थात् आत्मज्ञानके विषयदा चिन्तन है। यह जबतक मनुष्यको ग्रात्माके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता, तबतक ऊँचे-से-ऊँचे साधकमें भी विद्यमान रहती है। परंतु जिसने विवेक-ज्ञानद्वारा इस भेदको भलीभाँति समभ लिया है कि शरीर और चित्त आदिसे आत्मा भिन्न है, जिसे ग्रपने स्वरूपका संशयरहित प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसकी उपर्युक्त ग्रात्मभावभावना सर्वथा मिट जाती है। यही उसकी पहचान है।। २५।।

सम्बन्ध—उस समय उस योगीके चित्तकी कैसी स्थिति रहती है ? यह वतलाते हैं--

तद्यु विवेक निम्नं कैवल्यप्राण्भारं चित्तम् ॥२६॥

तदा=उस समय (योगीका); चित्तम्=चित्तः; विवेकिनिम्नम्= विवेकमें झुका हुग्राः; कैवल्यप्राय्भारम्=कैवल्यके अभिमुख हो जाता है।

च्याख्या-अज्ञान-अवस्थामें साथारण मनुष्योंका चित्त अज्ञानमें निमग्न और विषयपरायण अर्थात् विषयोंके अभिमुख रहता है। परंतु जब विवेकज्ञानका उदय हो जाता है, उस समय योगीका चित्त नि:सार संसारके विषयोंकी ओर नहीं जाता, उनसे सवंथा विरक्त हो जाता है और उस विवेकज्ञानमें निरन्तर बहता है तथा कैवल्यके अभिमुख हो जाता है यानी अपने कारणमें विलीन होना आरम्भ कर देता है; क्योंकि चित्तका अपने कारणमें विलीन हो जाना और द्रष्टाका स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना-यही कैवल्य है (योग० ४। ३४)॥ २६॥

सम्बन्ध—यदि योगीका चित्त विवेकज्ञानमं कुका हुग्रा रहता है तथा ग्रपने कारणमें विलीन होने लगता है तो फिर व्युत्थान-ग्रवस्थामें उसकी दूसरी वृत्तियाँ कैसी होती होंगी ? इसपर कहते हैं—

#### तिञ्बद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः॥ २७॥

तिच्छद्रेषु=उस (समाधि) के अन्तरालमें; प्रत्ययान्तराणि= दूसरे पदार्थोंका ज्ञान; संस्कारेभ्य: = पूर्वसंस्कारोंसे होता है।

च्याख्या-विवेकज्ञानमें निमग्न हुए चित्तमें व्युत्थान अवस्थाओंके समय जो अन्य वस्तुग्रोंकी प्रतीतिका व्यवहार देखनेमें श्राता है, वह दग्धबीजके सहश विद्यमान पूर्वसंस्कारोंसे देखनेमें आता है ॥ २७॥

सम्बन्ध—उन संस्कारोंका सर्वथा नाश कव श्रोर कैसे होता है ? इस जिज्ञासापर कहने हैं CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## हानमेषां क्लेशवदुक्तम् ॥ २८ ॥

एषाम्=इन संस्कारोंका; हानम्=विनाश; क्लेशवत् =

क्लेशोंकी भाँति; उक्तम् = कहा गया है।

**ब्या**ल्या-दग्ध हुए बीजके सदृश जो सूक्ष्म क्लेश हैं, उनका अभाव जैसे प्रतिप्रसवसे अर्थात् कारणमें कार्यके लयसे बतलाया है (योग० २। १०), उसी प्रकार इनका भी समक लेना चाहिये। जबतक किसी भी परिस्थितिमें चित्त वर्तमान है, तबतक संस्कारोंका सर्वथा नाश नहीं होता, उनका नाश तो चित्तके अपने कारण गुणोंमें विलीन होनेपर उसके साथ ही होता है; परंतु भूने हुए बीजके सदश ज्ञानरूप ग्रग्निसे जलाये हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्मके हेतु नहीं बन सकते । श्रतः उनके कारण होनेवाला पदार्थोंका ज्ञान नये संस्कारोंका उत्पादक नहीं है (योग० ४।६)॥ २८॥

सम्बन्ध-विवेकज्ञान प्राप्त होनेके बाद क्या होता है ? इस

जिज्ञासापर कहते हैं---

## प्रसंख्याने अयकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्याते-र्धर्ममेघः समाधिः ॥ २९ ॥

प्रसंख्याने अपि अकुसीद्स्य=जिस योगीका विवेकज्ञानकी महिमामें भी वैराग्य हो जाता है, उसका; सर्वथा विवेक ख्यातेः= विवेकज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहनेके कारण उसको; धर्ममेघः समाधिः = धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है।

ब्याख्या-जव विवेकज्ञान उदय होता है, तव योगीके चित्तमें ग्रत्यन्त् . स्वच्छता आ जाती है, ग्रतः उसमें विलक्षण शक्ति ग्रा जाती है, उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है (योग० ३।४६)। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होनेपर भी जो योगी उस सामर्थ्यका उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञतारूप ऐश्वर्यमें ग्रासक्त नहीं होता, उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेकज्ञानमें किसी प्रकारका ग्रन्तराय (विघ्न) नहीं पड़ सकता, वह निरन्तर उदित (प्रकाशमान) रहता है, इसलिये तत्काल ही उस योगीको धर्ममेघ-समावि प्राप्त हो जाती है।। २६।।

सम्बन्ध-उस धर्मभेघ समाधिसे क्या होता है, इसपर कहते हैं-

#### ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३० ॥

ततः = उस (धर्ममेघ समाधि) से; क्लोशकर्म निष्टतिः = क्लेश और कर्मोंका सर्वथा नाश हो जाता है।

व्याख्या—उक्त प्रकारसे जब योगीकी धर्ममेघ समाधि सिद्ध हो जाती है, तब उस योगीके ग्रविद्यादि पाँचों क्लेश तथा शुक्ल, कृष्ण ग्रौर मिश्रित-ऐसे तीनों प्रकारके कर्मसंस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं। ग्रतः वह योगी जीवन्मुक्त कहलाता है।। ३०।।

सम्बन्ध--- उस समय योगीके ज्ञानका क्या स्वरूप रहता है ? यह बतलाते हैं---

#### तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्या-ज्ज्ञेयमल्पम् ॥ ३१ ॥

तदा=उस समय; सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य=जिसके सव प्रकारके परदे और मल हट चुके हैं; ऐसा ज्ञान; श्रानन्त्यात् = श्रनन्त (सीमारहित) हो जाता है, इस कारण; ज्ञेयम् श्ररपम् = ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

व्याख्या-विवेक-ज्ञानकी प्राप्तिके पहले ज्ञानको सीमावद्ध करने-वाले जितने भी अविद्या ग्रादि परदे रहते हैं एवं उसमें जितना भी कर्म-संस्काररूपमें संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सव-के-सव उपर्युक्त धर्ममेघ समाधिमें नष्ट हो जाते हैं। इस कारण योगीका ज्ञान अनन्त—सीमारहित हो जाता है, तव दुनियाके जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, वे ऐसे अल्प हो जाते हैं, जिस प्रकार ग्राकाशमें जुगनू (खद्योत); उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगीसे कोई भी तत्त्व अज्ञात नहीं रह सकता॥ ३१॥

सम्बन्ध-यहाँ यह प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील हैं, ग्रतः उनका परिणाम श्रवश्यम्भावी हैं, फिर वे योगीके लिये पुनर्जन्म देनेवाले क्यों नहीं होते, इसपर कहते हैं—

## ततः कृतार्थानां परिणामकमसमाप्तिर्गुणानाम् ३२

ततः = उसके वादः कृतार्थानाम् = अपने कामको पूरा कर चुकनेवाले, गुणानाम् = गुणोंकेः, परिणामक्रमसमाप्तिः = परिणाम-क्रम (परिणामसम्बन्धी सिलसिले ) की समाप्ति हो जाती है।

ब्याख्या—जब योगीको धर्ममेघ समाधिकी प्राप्ति हो जाती है, तब उसके लिये गुणोंका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, उनका काम जो पुरुषको भोग और अपवर्ग देना है, पूरा हो जाता है; इस कारण उनका जो निरन्तर परिवर्तन होते रहनारूप परिणामक्रम है, वह उस योगीके लिये समाप्त हो जाता है। अतः वे भावी श्रीसुक्ता तिमांग नहीं कर सकते ॥ ३२॥ श्रीसुक्ता तिमांग नहीं कर सकते ॥ ३२॥ सम्बन्ध-प्रसङ्गवश क्रमका स्वरूप बतलाते हें-

### चणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिश्रीह्यः क्रमः ३३

च्चाप्रतियोगी = जो क्षणोंका प्रतियोगी है ( ग्रौर ); परिणामापरान्तिनिग्रीहाः = जिसका स्वरूप परिणामके अन्तमें समभमें आता है, वह; क्रमः = क्रम है।

ब्याख्या-कोई भी वस्तु जब किसी एक रूपसे दूसरे रूपमें बदलती है या एक रूपमें रहती हुई भी पुरानी होती चली जाती है, तव वह उसका परिणाम किसी एक दिनमें, एक घड़ीमें या एक पलकमें नहीं हो जाता; उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, परंतु जाननेमें नहीं आता। उस वस्तुका दूसरा परिणाम पूर्ण होनेसे यह अनुमानद्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं बदली है, ऋमसे बदलती रही है (योग० ३। १५ और ५२ की टीकामें भी क्रमका वर्णन आया है )। इस प्रकार क्रमका ज्ञान परिणामके अन्तमें होनेसे उसे यहाँ 'परिणामापरान्तनिर्ग्राह्य' कहा है और प्रत्येक क्षणसे इसका सम्बन्ध है। एक क्षणके बाद दूसरा क्षण, उसके वाद तीसरा क्षण-इस तरह क्षणोंके प्रवाहमें जो पूर्वापरका ज्ञापक (जनानेमें निमित्त ) है, उसीको 'क्रम' कहते हैं। यतः इसको क्षणप्रतियोगी कहा गया है। क्षणप्रतियोगीका शब्दार्थं यह भी किया जा सकता है कि जो क्षणोंका प्रतियोगी यानी विभाजक (विभाग करनेवाला) है, वह क्रम है।। ३३।।

सम्बन्ध-पहले बत्तीसर्वे सूत्रमें गुर्णोंके परिगामक्रमकी समाप्ति-CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri को कैवल्य नाम दिया गया है, उक्त कैवल्यके स्वरूपका प्रतिपादन करके इस शास्त्रकी समाप्ति करते हैं—

# पुरुषार्थश्रून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति ॥ ३४ ॥

पुरुषार्थश्र्न्यानाम् = जिनका पुरुषके लिये कोई कर्तंब्य शेष नहीं रहा, ऐसे; गुणानाम्=गुणोंका; प्रतिप्रसवः=अपने कारणमें विलीन हो जाना; कैवल्यम् = कैवल्य है; वा=अथवा; इति = यों कहिये कि; चितिशक्तेः=द्रष्टाका; स्वरूपप्रतिष्ठा=अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना (कैवल्य) है।

क्यास्या—गुणोंकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गका सम्पादन करनेके लिये है। इसी कामको पूरा करनेके लिये वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इन्द्रियाँ और शब्दादि विषयोंके आकारमें परिणत होते हैं। जिस पुरुषके लिये वे गुण भोग भुगताकर अपवर्ग (मुक्ति) सम्पादन कर देते हैं, उसके लिये उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, तव वे अपने प्रयोजनको पूरा कर चुकनेवाले कार्य और कारणरूपमें विभक्त हुए गुण प्रतिलोमपरिणामको प्राप्त होकर अपने कारणमें विलीन हो जाते हैं। यही गुणोंका कैवल्य अर्थात् पुरुषसे अलग हो जाना है और उन गुणोंके साथ पुरुषका जो अनादिसिद्ध अविद्याकृत संयोग था, उसका ग्रभाव हो जानेपर अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुषका कैवल्य अर्थात् प्रकृतिसे सर्वया अलग हो जाना है (योग० २। २५)।। ३४।।

CC-0. Jangamwadi Math Collection, Digitized by eGangotri

पा० यो० द० १२-

#### श्रीहरिः

## योगदर्शनकी वर्णानुक्रमणिका

|                                                                        | पाद   | सूत्र | gg   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| [푀]                                                                    |       |       |      |
| श्रतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्                          | 8     | 88    | १६०  |
| धय योगानुशासनम्                                                        | ?     | ?     | १४   |
| ग्रनित्याशुचिदुःसानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म-                            |       |       |      |
| स्यातिरविद्या                                                          | 7     | ×     | ६२   |
| श्रनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः                                         | 8     | 55    | .23  |
| श्रपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासंबोधः                                     | 7     | 38    | 99   |
| अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा                                      | ?     | 80    | २२   |
| ग्रम्यासवैराग्यास्यां तिन्नरोधः •••                                    | 8     | १२    | २४   |
| अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः ***                            | 2     | 3     | X9   |
| भविचा क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्                  | २     | 8     | ६१   |
| श्रस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ****                            | 2     | ३७    | 98   |
| अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सित्रिधी वैरत्यागः                               | 2     | ३४    | 90   |
| श्रहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ***                          | २     | 30    | 58   |
| [\$]                                                                   |       |       |      |
| ईश्वरप्रणिषानाद्वा •••                                                 | 8     | २३    | 58   |
| [ ਰ ]                                                                  |       |       |      |
| उदानजयाञ्जलपञ्चकएटकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च                           | 3     | ३९    | १३३  |
| [ऋ]                                                                    |       |       |      |
| ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा                                                   | 8     | 85    | 48   |
| [ <b>ए</b> ]                                                           |       |       |      |
| एकसमये चोभयानवधारणम्<br>CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by | eGang | otri  | १६:४ |

|                                                               | पाद     | सूत्र | 28    |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता            | 1       | 88    | 75    |
| एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षगावस्थापरिणामा व्याख्याताः        | 3       | १३    | 222   |
| कि                                                            |         |       |       |
| कएठकूपे क्षुत्यिपासानिवृत्तिः                                 | 3       |       | १२७   |
| कर्माशुक्लाकृष्यां योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् "                  | 8       |       | १५६   |
| क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः                             | 3       | १५    | ११६   |
| कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशा-            |         |       |       |
| संप्रयोगेऽन्तर्धानम्                                          | ३       | 58    | १२२   |
| कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाह्मघुत्त्वसमापत्तेश्चाकाश-             |         |       |       |
| गमनम्                                                         | 3       |       | १३५   |
| कायेन्द्रियसिद्धिरणुद्धिक्षयात्तपसः "                         | २       | ४३    | ९४    |
| कूर्मनाडचां स्थैर्यम्                                         | 3       |       | १२७   |
| कतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्                 | 2       | २२    |       |
| क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष इंश्वरः               | 3       |       | ξĶ    |
| क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट्रजन्मवेदनायः                   | 2       | १२    |       |
| क्षरातत्क्रमयोः संयमाद्विवेकणं ज्ञानम्                        | 3       |       |       |
| श्यापनियोगी परिगामापरान्तनियोह्यः क्रमः                       | 8       | 33    | १७६   |
| क्षीर्णवृत्तेरभिजातस्येव मरोर्प्रहीतृप्रहराप्राह्येषु तत्स्यत | द-      | 110   | थ्रद  |
| अनता समापत्तिः                                                | 8       | ४१    | 54    |
|                                                               | ş       | 80    | 188   |
| ग्रह्णस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियज्यः           |         |       |       |
| [4]                                                           | 3       | 71    | १२६   |
| चन्द्रे ताराब्यूहज्ञानम्                                      |         |       | ११६६  |
| चित्तान्तरहश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसंकरश्च         | ę       |       | २ १६७ |
| चितरप्रतिसंक्रमायास्त्रदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्<br>[ज]   |         |       |       |
|                                                               | ę       |       | १ १५० |
| जन्मीपिष्ठमञ्जूसमञ्जूमामिला Math Collection. Digitize         | d by eC | ango  | tri   |

|                                                                                  | पाद         | सूत्र | 28         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|
| जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयो-                               |             |       |            |
| रेकरूपत्वात्                                                                     | 8           | 9     | १५७        |
| जातिदेशकालसमयानविष्युत्राः सार्वभौमा महावतम्                                     | 7           | 38    | <b>द</b> ६ |
| जातिलक्षग्रदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुन्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः                          | 3.          | 7,3   | \$80       |
| जात्यन्तरपरिखामः प्रकृत्यापूरात्                                                 | 8           | . ?   | १५३        |
| [त]                                                                              | Net.        |       |            |
| तिच्छद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ·                                       | 8           | २७    | १७२        |
| रज्ञपस्तदर्थभावनम्                                                               | \$          | २५    | ३७         |
| तज्ञयात्प्रज्ञालोकः                                                              | \$          | ×     | १०६        |
| तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिवन्धी                                                | 8           | 7,0   | XX         |
| ततः द्वतार्थानां परिखामक्रमसमाप्तिर्गुखानाम्                                     | 8           | ३२    | १७५        |
| त्रतः क्लेशकर्मनिवृत्तिः •••                                                     | 8           | 30    | १७४        |
| ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्                                                      | 2           | XX    | १०३        |
| दतः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिखाः                         | <b>ा:</b> ३ | 22    | ११०        |
| ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च                                          | 2           | 35    | ३८         |
| ठतः प्रातिभन्नावणवेदनादशस्विदवाती जायन्ते                                        | 3           | 35    | १३०        |
| <u> </u>                                                                         | S           | 5     | १५६        |
| ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्                                                         | 2           | ५२    | 202        |
| वतोऽिणमादिप्रादुर्भावः कायसंपत्तद्धर्मानिभवातश्च                                 | 3           | 84    | १३९        |
| ततो द्वन्द्वानभिधातः                                                             | 2           | 85    | 03         |
| त्तो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च                                            | 3           |       | १४२        |
| चत्परं पुरुषस्यातेर्गुरावैतृष्यम्                                                |             |       |            |
| त्रितिषेधार्थमेकतत्त्वास्थासः                                                    | 8           | १६    | 20         |
| तत्र प्रत्ययकतानता व्यानम्                                                       | \$.         | ३२    | 88         |
| तत्र स्थितौ यत्नोऽम्यासः                                                         | 3           | ?     | १०४        |
| तत्र ब्यानजमनाशयम्                                                               | \$          | 23    | २५         |
| द्व निर्विष्णं सर्वज्ञात्                                                        | 8           | Ę     | १५५        |
| तृत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्<br>CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eG | an gotri    | २५    | ३६         |

|                                                                                 | पाद      | न्त्र  | 93   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|
| तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्गा सवितर्का समापत्तिः                          | ?        | ४२     | 83   |
| तदर्य एव हश्यस्याऽऽत्मा                                                         | 2        | २१     | ७७   |
| तदिय एवं हर्स्यस्थान्यः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                   | 3        | 4      | १०७  |
| तद्भावात्संयोगाभावो हानं तद्हशेः कैवल्यम्                                       | 2        | २५     | 50   |
| तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्                             | 8        | २४     | १७०  |
|                                                                                 | 2        | 3      | 25   |
| तदा द्रव्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्                                                   | 8        | २६     | १७१  |
| तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्                                        | y        | 38     | १७४  |
| तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमलपम्                              | 8        | 20     | १६३  |
| तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्                                | 3        | 3      | 204  |
| तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः                                     |          | y.o    | 257  |
| नदैराखादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्                                                 | 3        | 2      | 20   |
| नतः स्वाह्यायेष्ठवरप्रशिधानानि क्रियायागः                                       | 2        | 2011   | 80   |
| तस्मिम् सति श्वासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदः प्राणायामः                              | २        | 88     |      |
| तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्                                                  | ३        | 80     | 208  |
| तस्य भूमिषु विनियोगः                                                            | 3        | હ.     | १०६  |
| तस्य वाचकः प्रण्वः                                                              | 3        | २७     | ३७   |
| तस्य सप्तवा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा                                                | २        | २७     | = {  |
| तस्य हेतुरविद्या                                                                | 7        | २४     | 30   |
| तस्य विद्वराज्याः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीजः समाधिः                    | ?        | 78     | 7.5  |
|                                                                                 | 5        | ४६     | प्रद |
| ता एवं सर्वाजः समाप्तः नित्तं सर्वविषयं सर्वयाविषयमक्रमं चेति विवेकणं ज्ञा      | नम् ३    | 78     | \$8= |
| तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्                                                | 8        | 50     | 87.5 |
| तीव्रसंवेगानामासन्नः                                                            | 8        | 58     | ३२   |
|                                                                                 | ર્       | 50     | ક્ક્ |
| ते प्रतिप्रसबहेयाः सूक्ष्माः                                                    | २        | 18     | ६=   |
| ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्                                        | 8        | १३     | 150  |
| ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः                                                    | 3        | 30     | १३१  |
| ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः<br>CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digiti | zod by   | Canaa  | tri  |
| CC-0. Janganiwadi Matri Collection. Digiti                                      | zeu by e | Garigo | ul   |

|                                                     | पाद    | सूत्र  | 28         |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| त्रयमन्तरङ्गं पूर्वे स्यः                           | 2      | G      | १०७        |
| त्रयमेकत्र संयमः                                    | 3      | 8      | १०५        |
| . [द]                                               |        |        |            |
| द्रष्टा हशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः         | 5      | २०     | ७६         |
| द्रष्टृहश्ययोः संयोगो हेयहेतुः                      | 7      | 20     | ७३         |
| द्रब्दृहश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्                | 8      | २३     | १६८        |
| दुःखदीर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्चासप्रश्वासा विक्षेपसहभुव | बः १   | 38     | 80         |
| दुःखानुशयी देवः                                     | 2      | 5      | ĘX         |
| ह्रग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ***              | 7      | ٤      | <b>Ę</b> Ę |
| दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णुस्य वशीकारसंज्ञा वैराग    | यम् १  | 24     | २६         |
| देणवन्धश्चित्तस्य घारणा                             | 3      | 2      | 108        |
| [ध]                                                 |        |        |            |
| धारणासु च योग्यता मनसः                              | २      | ५३     | १०२        |
| घ्यानहेयास्तद्वृत्तयः •••                           | २      | 22     | ६६         |
| घ्रुवे तद्गतिज्ञानम्                                | 3      | 25     | १२६        |
| [ न ]                                               |        |        |            |
| न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमागुकं तदा कि स्यात्   | 8      | १६     | १६३        |
| न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् •••             | ą      | २०     | १२१        |
| न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्                           | 8      | 29     | १६५        |
| नाभिचक्रे कायब्यूहज्ञानम्                           | 3      | 28     | १२६        |
| निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रि | कवत् ४ | ą      | FXY        |
| निमाणिचत्तान्यस्मितामात्रात् •••                    | 8      | 8      | 848        |
| निर्विचारवैशारखेऽच्यात्मप्रसादः •••                 | 8      | ४७     | ¥\$        |
| [4]                                                 | 100    |        | The Table  |
| परमासुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः                   | 8      | 80     | 9Ę         |
| परिणामतापसंस्कारदु:खेर्गुं णवृत्तिविरोधाच्च दुःखमे  |        |        |            |
| विवेकिनः                                            | 7      | 24     | 58         |
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized         |        | 100 mm |            |
|                                                     | 1000   |        |            |

|                                                           |                | ct z        | ग्रज तब     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                           |                | पाद         | सूत्र पृष्ठ |
| परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्                           |                | . ३         | १६ ११८      |
| गामेकत्वादस्ततत्त्वम्                                     | •••            | 8           | १४ १६१      |
| पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं            | स्वरूपप्रति    | 78          |             |
| वा चितिशक्तेरिति                                          | •••            | 8           | ३४ १७७      |
| पूर्वेषामिप गुरुः कालेनानवच्छेदात्                        |                | 2           | २६ ३६       |
| प्रकाशक्रियास्थितिशीलं सूतेन्द्रियात्मकं भोग              | ापवर्गार्थं हर | यम २        | १८ ७४       |
| प्रकाशाक्रयास्थात्यारं स्थाप्यारं                         | •••            | 2           | ३४ ४३       |
| प्रच्छर्दनविधारणाम्यां वा प्राणस्य                        |                | ۶           | ७ १८        |
| प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि                            |                | 3           | १९ १२०      |
| प्रत्ययस्य परिचत्त्रानम्                                  |                |             |             |
| प्रमाग्विपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः                         |                | 2           |             |
| प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिम्याम्                         | •••            | २           | ४७ ९६       |
| प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्                  | •••            | 8           | र १४८       |
|                                                           | ानम्           | 3           | २५ १२५      |
| प्रमृत्यानाक्यातात्त्र्यक्यानात्त्र्या विवेकस्याते        | र्घर्ममेघः सम  | ाधिः ४      | २९ १७३      |
| प्रसंख्यानऽव्यकुतायरच सः सः                               | •••            | 3           | ३३ १२८      |
| प्रातिभाद्वा सर्वम् [ब]                                   |                |             |             |
| बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चि                     | त्तस्य         |             |             |
| बन्धकारगाशायल्यास्त्रचारतपरा                              |                | 3           | ३८ १३२      |
| परशरीरावेशः                                               |                | 2           | ३८ ९१       |
| ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः                          | •••            | 3           | २४ १२४      |
| बलेषु हस्तिबलादीनि                                        | TITOTI         | -           | ध्रद्ध १३६  |
| बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रक                     | शिवरणवर        | le,         |             |
| बाह्याम्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंस्याभि                 | : पारहष्टा     | 2           | '40 E5      |
| दीर्घसुक्षमः                                              |                |             |             |
| नाह्यास्य न्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः                         | - •••          |             | प्र १००     |
|                                                           | ]              |             | १९ ३०       |
| भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्                            |                | Mar Andrews | २६ १२५      |
| भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्<br>CC-0: Jangamwadi Math Collec |                | The same    | 4 11 113    |
| CC-0. Jangamwadi Math Collec                              | ction. Digitiz | ed by e     | Gangotri    |

| F-1                                             |                     | पाद   | सुः | 7 98      |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------|-----|-----------|
| मूर्चज्योतिषि सिद्धदर्शनम्                      | The William         | 121   |     | et parent |
|                                                 |                     | R     | ₹?  | १२७       |
| मृदुमच्याघिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः             |                     | \$    | 72  | 33        |
| मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदु:खपुर्यापु      | एयविषयाणां ।        |       |     |           |
| भावनातश्चित्तप्रसादनम्                          | •••                 | ?     | 33  | 85        |
| मैच्यादिषु बलानि                                | •••                 | 3     | 43  | 873       |
| [a]                                             |                     |       |     | 1         |
| यथाभिमतंष्यानाद्वा                              | •••                 | 8     | 38  | 8%        |
| यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्य            | गनसमावयो-           |       |     |           |
| <b>ज्यावङ्गा</b> नि                             |                     | 2     | 79  | 58        |
| योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः                          | •••                 | 2     | 2   | 24        |
| योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवे | क्रम्याते •         | 2     |     |           |
| [₹]                                             | State of the second | ,     | २८  | 45        |
| रूपलावएयवलवज्रसंहननत्त्रानि कायसंपत्            |                     |       | 4.1 |           |
|                                                 |                     | 3     | 8£  | \$80      |
| व [व]                                           |                     |       |     |           |
| वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्याः        |                     | 8     | 32  | १६२       |
| विवर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम्                     | •••                 | २     | 33  | 55        |
| वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्संप्रज्ञातः       |                     | ?     | 20  | २५        |
| वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोश          | मक्रोध-             |       |     |           |
| मोहपूर्वका मृदुमध्याविमात्रा दु:खाज्ञा          | तानन्त <b>फला</b>   |       |     |           |
| इति प्रतिपक्षभावनम्                             | •••                 | २     | ₹9  | 55        |
| विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्           | •••                 |       |     |           |
| विरामप्रत्ययाम्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः       |                     | 5     | 5   | 38        |
| विवेकस्यातिरविष्ठवा हानोपायः                    |                     | 1     | १८  | २९        |
| विशेष्ट्राचि वार्याच्या होनापायः                | the this            | 4.    | २६  | 50        |
| विशेषदर्शिन ग्रात्मभावभावनाविनिवृत्तिः          |                     | 8     | २५  | १७१       |
| विशेषविश्वेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुरापर्वारि     | J                   | ?     | 28  | ७५.       |
| विशोका वा ज्योतिष्मती                           | •••                 | 2     | 36  | 88        |
| CC-0. Jangamwadi Math Collection.               | Digitized by e0     | Gango | tri |           |

Cham Charma Ouremain

मुत्र पृष्ठ विषयवती वा प्रवृत्तिरूत्यन्ता मनसः स्थितिनिबन्धनी 83 34 बीतरागविषयं वा चित्तम् ३७ 88 वृत्तयः पञ्चतय्यः विलष्टाविलष्टाः 20 × १६ वृत्तिसारूप्यमितरत्र 8 व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिम्रान्तिदर्शनालव्य-भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः १ ३८ ब्यूत्थाननिरोवसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोवक्षंगु-चित्तान्त्रयो निरोधपरिखामः 205 3 शि 78 शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः 8 शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्प्रविभाग-358 219 3 संयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम् 22% 88 शान्तोदिवाव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी शौचतंतोषतपःस्वाच्यायेश्वरप्रियानानि नियमाः 37 50 **£3** 80 भोवात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः 38 श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाचित्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् 20 48 श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् 88 १३४ 88 श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाहिन्यं श्रोत्रम् सि 23 ६५ ર્ सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः २५ 88 स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितो हढमूमिः 98 38 2 सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् सत्त्रपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 355 34 परार्थात्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम् 388 44 सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् सत्त्वपुरुषान्यतास्यातिमात्रस्य सर्वभावाविष्ठातृत्वं १४३ 38 सर्वजातुर्वं च CC-0. Pangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

|                                                            | पाद      | सूत्र | -     |
|------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैंकाग्रथेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि  |          | 88    | वृष्ठ |
| सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिखामित्वात   |          |       | 63    |
|                                                            | ALC: NO. | १८    | १६४   |
| समाधिमावनार्थः वलेशतनूकरणार्थश्च                           | 2        | 7     | ४=    |
| समाधिसिद्धिरीश्वरप्रियानात्                                | 2        | ४४    | EX    |
| समानजयाज्ज्वलनम्                                           | 3        | 80    | १३४   |
| संतोषादनुत्तमसुखलाभः                                       | 2        | ४२    | 83    |
| संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्                      | ३        | १५    | १२०   |
| सर्वार्यतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः         | 3        | 88    | 220   |
| सुखानुषायी रागः                                            | 2        | 9     | 58    |
| सृहमनिष्यत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ****                       | 8        | ४४    | 48    |
| सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञान-           |          |       |       |
| मरिष्टेभ्यो वा •••                                         | ą        | २२    | १२२   |
| स्थान्युपनिमन्त्रारो सङ्गस्मयाक्ररणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्   | 3        | * 5   |       |
| हियरसुसमासनम्                                              |          |       | १४६   |
|                                                            | 2        | ४६    | 64    |
| स्यूलस्बस्यसूर्भान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः               | 3        | 88    | १३७   |
| स्मृतिपरिशृद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्मासा निवितकी     | 8        | 83    | X0    |
| स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा •••                            | 8        | ३५    | 88    |
| स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाख्ढोऽभिनिवेशः ***                   | 2        | 3     | ÉX    |
| स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्या | हार:२    | 48    | १०२   |
| स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलिबहेतुः संयोगः                  | 2        | २३    | 95    |
| स्वाष्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः •••                          | 2        | 88    | 94    |
| [ह]                                                        |          |       |       |
| हानमधा बलशवदुक्तम्                                         | 8        | २५    | १७३   |
| हृदये चित्तसंवित्                                          | 3        | ३४    | १२=   |
| हेतुफनाश्रयालम्बनैः संग्रहीतत्वादेवामभावे तदभावः           | 8        | 22    | १५६   |
| हेर्गं दुःखमनागतस् RI JAGADGURU VISHWAR!                   |          | 8 E   | ७३    |
| MANAMI MARAHIR ANAI'                                       | ANDI     | R     |       |

CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri Jangamawadi Math, Varanasi

## संस्कृतकी कुछ मूल तथा सानुवाद पुस्तकें

श्रीमद्भगवद्गीता-तत्त्वविवेचनी-पृष्ठ ६८४, चित्र ४, स० मूल्य ४.०० श्रीमद्भगवद्गीता [ वड़ी ]-पृष्ठ ५७२, चित्र ४, सजिल्द, मूल्य १.२५ ईशाबास्योपनिषद्-सानुवाद, शाङ्करभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ ५२,मू०.२५. श्रीमद्भागवतमहापुराग्य-दो खण्डोंमें, सटीक, पृष्ठ २०३२, चित्र

| तिरंगे २५, सुनहरा १, सजिल्द, मूल्य                                                                                          | 50.00           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| महाभारत-सटीक, छः खरडोमें, मूल्य                                                                                             | 60.00           |
| महाभारत-मूल, चार भागोंमें, मूल्य                                                                                            |                 |
| महाभारत-पूर्व, पार पार्वा है                                                                                                | *** €.00        |
| जैमिनीयाश्वमेधपर्व-सटीक, मूल्य                                                                                              | 2.40            |
| सनरसुजातीय शाङ्करभाष्य-सटीक, मूल्य                                                                                          | १.२५.           |
| भागवत एकाद्श स्कन्ध-सटीक, सचित्र, पृष्ठ ४४८, मूल्य                                                                          | 03              |
| पानव्यलयोगदर्शन-सटीक, पृष्ठ १८८, २ वित्र, भूत्य                                                                             |                 |
| श्रीदर्गासप्तशती-सानुवाद, पृष्ट २४०, सापन, पूर्व                                                                            |                 |
| ० ६ न गर १५२ सचित्र, मुल्य                                                                                                  | •••• <b>६</b> ४ |
| ि व्यापनी (संस्कृतके विद्यायियांक लिये) रेठ र                                                                               | ६८, मूल्य .६०   |
| स्कि-सुधाकर-सुन्दर क्लोक-संग्रह, सानुवाद, पृष्ठ २६                                                                          | .,, 0,          |
| स्राक्त-सुधाकर-जुपर समित्र पत्र ३२०, मूल्य                                                                                  | ··· . Ę X       |
| स्तोत्ररत्नावली-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३२०, मूल्य                                                                           | 00.             |
| विदुरनीति-सानुवाद, पृष्ठ १६८, मूल्य<br>प्रेमदर्शनम्-नारद-भिवत-सूत्रोंकी विस्तृत टोका, सचित्र,पृष्ठ                          | १८६ मूल्य .६०   |
| तेत्रवराव्यान्तारद-भवित-स्त्रीका विस्तृत दाना, भारत्र                                                                       | 80              |
|                                                                                                                             |                 |
| नाइरस्वामिकते, सागुपाप, १००                                                                                                 | _ ··· 95        |
| गर्जेन्द्रमोत्त-पदच्छेद-ग्रन्वय-भावायसाहरा १०००                                                                             |                 |
| गजन्द्रभाच-पदण्यप-अत्यय सार्थ, मूल्य<br>मनुस्मृति-दितीय मध्याय, सार्थ, मूल्य                                                |                 |
| मनुस्मृति–द्वितीय ग्रघ्याय, साथ, मूल्य<br>पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस<br>CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eG | त (गारखपुर      |
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eG                                                                           | angotri         |

#### कविता और भजनोंकी पुस्तक १–<mark>विनय-पत्रिका</mark>–सानुवाद, पृष्ठ ४७२, सुनहरा चित्र १, मूल्य २-गीतावली-सानुवाद, पृष्ठ ४४४, मूल्य 2.74 ३-श्रीकृष्ण-वाल-माधुरी-सानुवाद, पृष्ट २१६, **४-अनुराग-पदावली-**सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २७२, मुल्य **५-कवितावली**-सानुवाद, सचित्र, पृष्ट २२४, सूल्य .६५ ६-दोहावली-सानुवाद, सचित्र, पृष्ट १६६, सूल्य .६० ७-मक्त-भारती-पृष्ठ १२०, सचित्र, मूल्य .42 **८-मनन-माला**-पृष्ठ ५६, सूल्य .70 ९-गीताभवन-दोहा-संग्रह-पृष्ट ४८, मूल्य . 24 १०-वैराक्य-संदीपनी-सटीक, सचित्र, पृष्ट २४, मूल्य.१५ **११-भजन-संग्रह भाग १-**पृष्ट १५२, मूल्य . 24 १२-२-पृष्ट १४४, मूल्य . 24 १३-३-पृष्ट १६६, मूल्य . 24 88-४-पृष्ठ १३६, मूल्य . 24 26-**५**-पृष्ट ११२, सूल्य . 24 १६-हनुमानवाहुक-पृष्ट ४०, मूल्य . १३ १७-विनय-पत्रिकाके वीस पद-सार्थ, पृष्ट २४,मूल्य **१८-हतुमानचालीसा-**पृष्ठ-संख्या ३२, मूल्य १९-हरेरामभजन-२ माला, मूल्य 00 २०-सीतारामभजन-पृष्ठ ६४, मूल्य, LO. २१-विनयं-पंत्रिकाके पंद्रई पद्-सार्थ, मूल्य पता- र्मावाग्नेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) and the second second

निदानं तापानाग्रुदितमथ तापाश्च कथिताः
सहाङ्गेरष्टाभिविंहितमिह योगद्वयमपि।
कृतो ग्रुक्तरेष्वा गुणपुरुषभेदः स्फुटतरो
विविक्तं कैवल्यं परिगलिततापा चितिरसौ।।

garage, or a light

—वाचस्पति मिश्र

'इस योगदर्शनमें अविद्यादि पाँच प्रकारके क्लेशोंका खरूप और उनके नाशका उपाय भी बताया गया है तथा यम-नियमादि आठों अङ्गोंसहित सबीज और निर्वीज—ऐसे दो प्रकारके योगकी भी आदियाल्या की गयी है एवं सस्वादि तीनों गुणोंसे पुरुषका मेद स्पष्ट करके तथा पाँचों क्लेशोंके मलीमाँति गल जानेपर जब वह प्रकाश-खरूप दृष्टा अकेला रह जाता है, वही उसका कैवल्य है, यह कहर कर मुक्तिका मार्ग सरल किया गया है।

A SIMHASAN MANANT OF

ingamawagi Mauh Va

CC-0. Jangamwadi Math Couled On Digitized

. I for it from my you go

#### महर्षि पतञ्जलिकी अमृत-वाणी

#### (योगदर्शन)

पतञ्जलमुनेहिकः काप्यपूर्वा जयत्यसी।
पुंस्प्रकृत्योर्वियोगोऽपि योग इत्युदितो यया॥
जयन्ति वाचः फणिभर्तुरान्तरस्पुरत्तमस्तोमनिशाकरित्वकः

विभाव्यमानाः सततं मनांसि याः सतां सदाः ऽनन्दमयानि कुर्वते॥

महर्षि पतञ्जिलिकी योगदर्शन ह्या ऐसी अपूर्व वाणीकी जय हो, जिसके द्वारा पुरुष और प्रकृतिके वियोगको भी योग कहा गया है।

'जो अन्तः करणके अज्ञानमय अन्धकारका निवारण करनेके छिये चन्द्रमाकी किरणोंके समान प्रकाशित हो रही हैं तथा निरन्तर अनुशी अन करनेपर, जो साधु पुरुषोंके मनको सदा आनन्दमय करती रहती हैं, शेषावतार महर्षि पतञ्जिकिकी वे वाणी सर्वोपिर विराजमान हैं।'

-राजा भोज

